



## पञ्चमहायज्ञविधिस्थविषयसूची ॥

| विषयः 💆            |         | ;       | •   | पृष्ठ | से पृष्ठ तक   |
|--------------------|---------|---------|-----|-------|---------------|
| आचमन 🚓 🦙           | •••     | •       | ••• | •••   | \$ <b>8</b>   |
| इन्द्रियस्पर्श     | ****    | ••      | ••• | ***   | 8             |
| मार्जन             |         | •••     | ••• |       | K             |
| ्रप्राखायाम'       | •••     | •••     | *** | •••   | ¥             |
| अधमर्पण            | • • • • | •••     | ••• | •••   | <b>E11</b>    |
| मनसापरिक्रमर       | ų       | 100     | ••• | •••   | ११— <b>१४</b> |
| उपस्थान            | •••     | •••     | ••• | •••   | १४—२०         |
| गुरुमंत्र          | ***     | •••     | ••• |       | २०—२४         |
| समर्पेख            | •••     | •••     | ••• | ***   | २४—२४         |
| सन्ध्याग्निष्टोत्र | के प्रव | •••     | *** | ***   | २४—३७         |
| देवयह              | ***     | . • • • | *** | ***   | २८—३२         |
| पितृयद्व           | ***     | •••     | *** | ***   | ३२—४१         |
| वितवैश्वदेव        | ***     | ***     | ••• | ***   | 88—80         |
| श्चतिथिपूजा        | •••     | ***     | *** | ***   | 38—88         |

## ॥ अथ सन्ध्याश्रद्धानामर्थनिर्देशः॥

| अभिएय           | ष्मानन्य के लिये | <b>धादित्य</b> | -22-                   |
|-----------------|------------------|----------------|------------------------|
| अभि             | सय नरफ से        | _              | सूर्यकिरण              |
| प्रभीदात्       | "सय तरफ स        | <b>আ</b> মা    | सव् तरफ                |
| manded          |                  |                | श्रारण करनेवाला        |
|                 | ्रयगशित          | स्रात्मा       | सर्वेघ व्यापक          |
| सम्बजायत        | पैदा हुआ         | इपय:           | वाण                    |
| यज्ञायत         | पेदा हुआ         | इन्द्रः        | पेश्वर्यवाला           |
| धर्म्यः         | जलयाला           | <b>उदी</b> ची  | उत्तर                  |
| अधि             | पींछ             | उत्तरं         | पींछे                  |
| सहा             | दिन              | <b>उत्तमं</b>  | গ্রহন্তা               |
| अकर्पयत्        | स्वा             | ड              | निश्चय                 |
| अथा             | पींद             | उद्            | ্ শ্বভয়া              |
| <b>भा</b> नतिरस | वीच खाकाश में    | <b>उद्गात्</b> | यच्छा प्रकाशक          |
|                 | गहने वाले लाग    | उद्यरत्        | <b>़</b> विह्यानस्वरूप |
| अगिन            | प्रकाशस्त्ररूप   | ऊर्द्या        | ऊपर                    |
| अधिपति          | स्यामी           | भातं           | चेद                    |
| यस्तु           | हो               | पभ्यो          | इनके लिये              |
| चसितः           | निर्वन्धन        | भोम्           | रद्गा करनेवालाः        |
| धस्मान्,        | हमयो             | पत्रः          | गला                    |
| यम्             | पृथिच्यादि       | कर             | हाथ                    |
| यश्नि           | विजली            | <b>फा</b> ग्डे | गले में                |
| अगनम            | प्राप्त हों      | कल्माय         | ं चित्र                |
| <b>छ</b> र्नाके | यल               | येतवः          | किरख                   |
| थाने:           | प्रकाशक          | म्यम्- ऋाकार   | नी तरह व्यापक          |
| धर्नाः          | स्वाधीन          | प्रीवा         | गरदन                   |
| आप:             | स्यापक           | चब्रु:         | द्यांबा                |

धौर ... श्रारण करें द्या: च दाहिनी चांद दिचिणा चन्द्रमा देवं दिव्यक्तप चित्रं श्रञ्जत देखने को हशे ज्योतिः स्वप्रकाश विद्वानों के जीवं जीवेम देवानां ... अच्छे गुरावाला देवत्रा जिससे वद जातवेदसं पैदा हुए ख्यंलाक चावा देवस्य चर खंसार का ... ' प्रकाशक को जगत: पैदा करने वाला ...ध्यान करते हैं धीमहि जनः बुद्धियों को धिय: जम्भे वश सें उसका धारएकर्त्ता त्यं धाता ... स्थावर को नीचली तस्थुष: ञ्ज्या नो हमको तत् वह तपः नाभिः हंडी ञानरूप सामर्थ्य से नेत्रयो: नेत्रों को तपस: फिर नाभि में तत: नाभ्यां तेभ्यो ... उनके लिये नमः नमना तं उसको न: हम पर कीड़े विच्छू वग़ैरह तिरशिच प्राय: **भा**ग्वायु ... श्रन्धकार से तमस पुरस्तात् ...स्प्रि से पहिले तल पश्येम देख तला देवी: प्रकाशक उपदेश करें प्रज्ञवास दिवं श्राग्नि का **भचोदयात्** प्रेरणा करे दिग् दिशा पीतये ...पूर्णानन्द के लिये बेहि पृष्ठे द्वेष करता है पीठ में हिपाः ... द्रेष करते हैं पैरों में पाइयो:

पुनातु पवित्र करे कीति यश: पुनः किर जो य पूर्व पहिले यं जिसको पृथिवी जमीन रात्रि रात प्राची पृर्व रिचता रचा करने वाला प्रतीची पश्चिम राजी पंक्ति पितर: शानी लोग श्रेष्ठकर्मकर्ता वरुणस्य वरेख्यं प्दाकृ सांप ... प्रहुण के योग्य देखते हुए पश्यन्तः वागी वाक् परि विदधत् रचता हुआ जुदा विश्वस्य जगत् के वलम् वल वशी वश में रखने वाला व्रह्म सव से वड़ा उनके वाहुभ्यां हाथों से व: बृहस्पतिः श्रेष्ठस्वामी वड़ों का स्वामी वरुण: ... प्रकाश करते हैं हो वहन्ति भवन्त विप्यु: व्यापक भू: प्राणदाता दु:खहर्त्ता वीरुध वृत्त भुवः वर्ष वर्षा फिर भृयः वयं भगों हम विद्यानरूप मित्र के शं मित्रस्य कल्याण मुख की सुखदाता के शंयो: मयोभवाय सिर सुख करने शिरः मयस्कराय वाले के लिये श्रोत्रं कान सिर में शिरसि मह: वड़ा श्चानमय स्वभाव से श्वित्र मिपत: जैसे युष शक्य पथा

वर्षों के सर्वत्र सव जगह शरदः सौ समुद्र सं समुद्रात् शतम् ..फल्याण्कर्त्ता साल वगैरह संवत्सर शङ्कराय च के लिये सूर्य सूरज=सव सुनें जगत्.का प्रकाशक श्रृंशंयाम ...पैदा करने वाला सो से सोम शतात् सुखकारी के लिये जन्मरहित स्वजः श्रम्भवाय सूर्य सुखस्वरूप के लिये शिवाय व्यापक हों शिवतराय श्रत्यन्त सुख-स्याम रूप के लिये स्वाहा ...प्यारा वचन चोलना पैदा करनेवाले के वर्षा करे सवितु: स्रवन्त मध्यस्थलोक हितम् भला चाहनेवाला स्वः सुखस्वरूप हदयम् श्रविनाशी सत्यं हृदये

॥ इति ॥

# अथ सन्द्योपासन् महिपन्नसम्बद्धाः

यह पुस्तक नित्यकमंतिथि की है, इसमें पन्न पह महास्का विधान है जिनके ये नाम हैं कि प्रकारण, देवयज, पिएंपल, स्तयज्ञ और प्रियं । इन के संग्र, मंग्रों के अर्थ और जो जो करने का विधान लिखा है सो सो बधावत करना चाहिये। एकान्त देश में अपने आत्मा, मन और शरीर को ग्रांद और शान्त करके उस उस कम में वित्त लगा के तत्पर होना चाहिये, इन नित्यकमों के फल ये हैं कि ज्ञानप्राप्ति से आत्मा की उन्नित और शारोग्यता होने से शरीर के सुल से व्यवहार और परमार्थ कार्यों की सिद्धि होना उससे धर्म, शर्म, काम और मोल ये सिद्ध होते हैं। इन को प्राप्त हो कर मनुष्यों को सुली होना उत्ति है।

अब सन्ध्योपासनादि पांच महायहाँ की विधि लिखी जाती है श्रीर बसमें के मन्त्रों का अर्थ भी बिखा जाता है ॥ पहिले संध्या शब्द का श्रथं यह है कि (संध्यायति ) मलीमांति ध्यान करते हैं वा ध्यान किया जाय प्रमेश्वर की जिसमें वह संध्या, सो रात श्रीर दिन के संयोग समय दोनों संध्याश्रों में सब में नुप्यों को प्रमेश्वर की स्तृति प्रार्थना श्रीर उपासना करनी चाहिये। पहिले वाद्य जलादि से शरीर की श्रादि श्रीर राग हेप श्रादि के स्थाग से भीतर की श्रादि करनी चाहिये क्योंकि मनुजी ने १ श्रध्याय के १०६ रलोक (श्रादिगांत्राणि इत्यादि) में यह लिखा है कि शरीर जल से, मन सत्य से, जीवात्मा विद्या श्रीर तप से श्रीर श्रादि ज्ञान से श्रद होती है, परन्तु शरीर श्रद की श्रपेना श्रन्तः करण की श्रादि स्व को श्रवरय करनी चाहिये, क्योंकि वही सर्योत्तम श्रीर परमेश्वर श्राप्ति का एक साधन है तय कुशा वा हाथ से मार्जन करे श्रथांत् परमेश्वर का ध्यान श्रादि करने के समय किसी प्रकार का श्रालस्य न श्रावे इसलिये शिर श्रीर नेत्र श्रादि पर जल प्रचेप करे, यदि श्रालस्य न हो तो न करना ॥

## पुनर्न्यूनान्न्यूनांस्त्रीन् प्राणायामान् क्रुर्यात् ॥

श्राभ्यंतरस्थं वायुं नासिकापुटाभ्यां वलेन वहिर्निस्सार्य्यं यः धाशिक वहिरेव स्तम्भयेत् पुनः शनैश्शनैर्गृहीत्वा किंचित्तमय-रुध्य पुनस्तथेव वहिर्निस्सारयेदवरोवयेचेवं विवारं न्यूनात-न्यूनं कुर्यादनेनात्ममनसोः स्थिति स्रम्पादयेत् ॥ ततो गायवी-मन्त्रेण शिखां वद्वा रज्ञाञ्च कुर्यात् ॥ इतस्ततः केशा न पतेयुरेतदर्थं शिखावन्धनम् ॥ प्रार्थितस्सन्नीश्वरस्सत्कर्मसु स-चैत्र सर्वदा रज्ञेन्नः । एतदर्थं रज्ञाकरणम् ॥

## ॥ भाषार्थ ॥

फिर कम से कम तीन प्राणायाम करे प्रधांत भीतर के वायु को बल से निकाल कर यथायक्ति बाहर ही रोक दे फिर ग्रांन: २ प्रहण करके कुछ चिर भीतर ही रोक के बाहर निकाल दे और वहां भी कुछ रोके इंस प्रकार कम से कम तीन बार करे। इंससे आत्मा और मन की स्थिति सम्पादन करे इसके धनन्तर गायत्री मंत्र से शिखा को बांध के रहा करे इसका प्रयोजन यह है कि इधर उधर केश न गिरें सो यदि केशादि पतन न हो तो न करे ध्यार रहा करने का प्रयोजन यह है कि एरमेश्वर प्रार्थित होकर सब भले कामों में सदा सब जगह में हमारी रहा करें ॥

॥ ग्रयाचमनमन्त्र: ॥

श्रों राकोंदेवीराभिष्टेय श्रापी भवन्त पीतये । शंयोर्भि-स्रवन्तु नः ॥ यज्ञ० श्र० ३६ । मं० १२ ॥ ॥ भाष्यम् ॥

धाप्तः व्यातां ध्यस्मदातारप्त्रव्दः सध्यति। दिव्र कीडावर्षः। ध्रप्ताव्दे नियतकीर्तिगा वहुवचनान्तस्य (शक्षोदे०) देव्य आपः सर्वप्रवाहरूक्वन्द्रम्यक्वव्यापक ईर्वरः ( अभिष्ट्रमे) इष्टा-नन्द्रप्रवृत्यं ( पीत्रेषे ) पूर्णानन्द्रमानन तृत्रपे ( नः ) अस्मभ्षं ( रां ) कल्याणं ( भवन्तु ) ध्र्यात् भावयतु प्रयच्छतु । ता आपो देव्यः च प्रवश्वरः ( नः ) अस्मभ्षं ( रांचाः ) शम् अभिस्रवन्तु ध्रयात् स्ववता वृष्टिं गरातु । अप्राव्देनेश्वरस्य अद्याम् अमाग्रम् ॥

यत्रं लोकांरच कोणांथायो ब्रह्मजनां विदुः। असेच्च यत्र सचान्तस्क्रम्भं तं ब्रेहि कत्मः स्विदेवसः ॥ अथ० कां० १०। अनु० ४। व० २२। मं० १०॥

श्चनेन चेद्मन्त्रप्रमाणनाष्याच्द्रेन परमातमनोत्र प्रहणं कियते ॥ प्यमनेन मन्त्रण्यारं प्राधियत्या त्रिराचामेत् ॥ जलामावश्चेत्रैव कुर्यान्। श्राचमनमप्यालस्यस्य कएठस्थककस्य निवारणार्थम् ॥

॥ भाषार्थ ॥ श्रव श्राचमन करने का मन्त्र लिखते हैं (श्री शन्नोदेवी इत्यादि)

इस का अर्थ यह है कि आप्ल न्याप्ती, इस धातु से श्रंप् शब्द सिन् होता है वह सदा स्त्रीलिङ्ग श्रीर पहुवचनान्त है। दिवु धातु श्रयात् जिसके द्यों आदि अर्थ हैं उससे देवी शब्द सिद्ध होता है (देव्य आपः) सब का वकाराक सर्व को जानन्द देने वाला आरे सर्वन्यापक ईश्वर (जिभिष्टये) म-बोवास्थित ज्ञानन्द के लिये और (पीतये) पूर्णानन्द की प्राप्ति के लिये (न:) (सक्षे (गं) कल्यायकारी (अवन्तु) हो अर्थात् हमारा कल्याय करे (ताः बापों देग्यः) वही परमेश्वर (नः) इस पर (शयोः) सुख की ( अभिन्नवन्तु ) खर्चवा बृष्टि करे । इस अकार इस मन्त्रं से परमेश्वरं की प्रार्थना करके तीन **पाचमन करे** यदि जल न हो तो न करे । श्राचमन से गले के कफादि कीं निवृत्ति होना प्रयोजन है। यहां श्रप् शब्द से ईश्वर के अह्या करने में धमांपा-(यत्र लोकांम) जिसमें सब लोक लोकान्तर (कोप) अर्थांत् सब सरात् का कारणरूप खन्नाना जिसमें असत् अदश्यरूप आकाशादि और सत् स्यूब प्रकृत्यादि सब पदार्थ स्थित हैं उसी का नाम श्रप् है श्रीर वह शास ब्रह्म का है तथा उसी को स्कंभ कहते हैं वह कौनसा देव और कहां है इसका यह उत्तर है कि (अन्तः) सब के भीतर ज्यापक हो के परिपृर्श : हो रहा है उसी को तुम ज्यास्य, पूज्य और इप्टेंच जानी, इस वेदमंत्र के भमाया से अप् नाम ब्रह्म का है।।

॥ श्रयोन्द्रियस्पर्शः ॥

श्री वार् वार्क्। श्री प्राणः । श्री चत्तुः चत्तुः । श्री श्रीत्रम् । श्री कराटः । श्री हृदयम् । श्री कराटः । श्री शिरः । श्री वाहुभ्यां यशोवत्तम् । श्री करतत्तकरपृष्ठे ॥ ।। भाष्यम् ॥

प्रिमः सर्वत्रेश्वरप्रार्थनया स्पर्शः कार्यः । सर्वदेशवरक्रपरे-निद्रयाणि वलवन्ति तिष्ठन्तिवत्यभिप्रायः ॥

## ॥ अधेरवरपार्थनापूर्वकमार्जनमन्त्राः ॥

श्रों भृः पुनातु शिरासि । श्रों भ्रवः पुनातु नेत्रयोः । मों स्वः पुनातु करहे । श्रों महः पुनातु हृदये । भ्रों जनः पुनातु नाम्याम् । श्रों तपः पुनातु पादयोः । श्रों सत्यं पुनातु पुनारिशरासि । श्रों खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॥

## ॥ भाष्यम् ॥

श्रोमित्यस्य भूभुवः स्वरित्येतासां चार्या गामश्रीमन्त्रार्थे द्र-ष्ट्याः । महर्र्यात् सर्वेभ्यो महान् सर्वेः गूज्यश्च । सर्वेषां जन-कत्वाज्ञनः परमेश्वरः । दुष्टानां संतापकारकत्वात्स्वयं द्यानस्व-रूपत्यात् ( यस्य ग्रानमयं तपः ) इति वचनस्य प्रामाण्यात् तप र्षस्वरः । यद्विनाशि यस्य भदाचिद्विनाशो न भवेत् तत्सत्वं महाव्यापकमिति बोध्यम् । इतीश्वरनामभिमार्जनं कुर्यात् ॥

#### ॥ अय प्राणायाममन्त्राः॥

यों भूः । त्रों सुनः । त्रों स्तः । त्रों महः । त्रों . जनः । त्रों तपः । त्रों सत्यम् ॥ तैत्ति० प्रपा० १० । ह्यातु० . ७१ । इति प्राणायाममन्त्राः ॥

## "॥ भाष्यम् ॥

पतेपामुचारणार्थविचारपुरस्सरं पूर्वोक्तप्रकारेण प्राणाया-मान् कृयात्॥

## ॥ मापार्थ ॥

श्रयेन्द्रियरपर्श: (श्रों वाक् वागित्यादि) इस प्रकार से ईश्वर श्री प्रार्थनापूर्वक इन्द्रियों का स्पर्श करे । इसका आभिप्राय यह है कि ईश्वर श्री प्रार्थना से सब इन्द्रिय वलवान् रहें। श्रय ईश्वर की प्रार्थनापूर्वक मार्जन के मन्त्र लिखे जाते हैं (श्रों भू: पुनातु शिरसीत्यादि) श्रोंकार भू: भुवः श्रीर स्वः इनके श्रथं गायत्री मंत्र के श्रथं में देख लेना (मह:) सब से बढ़ा श्रीर सब का पूज्य होने से परमेश्वर को मह कहते हैं (जन:) सब जगत् के उत्पादक होने से परमेश्वर का जन नाम है (तपः) हुशों को संतापकारी श्रीर ज्ञानस्वरूप होने से ईश्वर को तप कहते हैं, क्योंिश (य-स्येत्यादि) जपनिपद् का वाक्य इस में प्रमाण है, (सत्यं) श्राविनाशी होने से परमेश्वर का सत्य नाम है श्रीर ज्यापक होने से 'त्रहा' नाम परमेश्वर का है । श्रर्थात् पूर्व मंत्रोक्ष सब नाम परमेश्वर ही के हैं इस प्रकार ईश्वर के नामों के श्रथों का स्मरण करते हुए मार्जन करें । शत्र प्राणायाम के मंत्र जिखते हैं (श्रों भूरित्यादि) इनके उचारण श्रीर श्रथं विचारपूर्वक उस प्रकार के श्रतुसार प्राणायामों को करे ॥

श्रथेश्वरस्य जगद्धत्पादनद्वारा स्तुत्याऽधमर्पणमन्त्रा श्रर्थात् पापदूरीकरणार्थाः॥

श्रोरेम् ऋतञ्चे मृत्यञ्चासीद्धात्तप्रसोध्येजायत । ततो रात्र्येजायत ततः समुद्रो श्रिण्वः ॥ १ ॥ समुद्राद्णिवाद्धि संवत्मरो श्रेजायत । श्रह्योगुत्राणि विद्धद्विश्वस्य मिपतोवशी ॥ २ ॥ सूर्य्याचन्द्रमसी धाता यथा पूर्वमंकल्पयत् । दिवेश्व पृथिवीञ्चान्तरिक्तमथो स्वः ॥ २ ॥ ऋ० अ० ८ । अ० ८ । व० ४८ ॥

## ॥ भाष्यम् ॥

(धाता) दधाति सकलं जगत् पोपयति वा स धातेग्वरः (वशी) वशं कर्तु शीलमस्य सः (यथापूर्वम्) यथा तस्य सर्वक्के विज्ञाने जगद्रचनज्ञानमासीत् पूर्वकल्पसृष्टौ यथा रचनं कृतमा-

सीत्तथैव जीवानां पुरायपापानुसारतः प्राणिदेहानकरपयत् ( स्-र्याचन्द्रमसौ ) यौ प्रत्यच्विपयो सूर्य्यचन्द्रलोको (दिवम् ) स-र्वोत्तमं स्वप्रकाशमग्न्याख्यम् ( पृथिवीं ) प्रत्यक्विपयों ( अन्त-रिचम् ) प्रर्थादृद्धयोर्लोकयोर्मध्यमाकाशं तत्रस्थांल्लोकांश्च (स्व:) मध्यस्थं लोकम् ( अकल्पयत् ) यथापूर्वं रिचतवान् । ईख़रज्ञानस्यापरिगामित्वात् पूर्णत्वादनन्त्वात्सर्वद्रैकरसत्वाच नैव तस्य वृद्धिक्तयव्यभिचाराश्च कदाचिद् भवन्ति । श्रतएव यथा पूर्वमकल्पयदित्युक्तम् स एव वशीर्वरः (विश्वस्य भिपतः ) सहजस्वभावन ( ग्रहोरात्राणि ) रात्रेदिवसस्य च विभागं यथा-पूर्व (विद्यत्) विवानं कृतवान् तस्य धातुर्वेशिनः परमेश्वर-स्येव (अभीदात्) अभितः सर्वत इद्धात् दीतात् ज्ञानमयात् ( तपसः ) ग्रधीदनन्तसामर्थ्यात् ( ऋतं ) यथार्थं सर्वविग्राधि-करणं वेदशास्त्रं सत्यं त्रिगुण्मयं प्रकृत्यात्मकमञ्यकं स्थूलस्य सुः दमस्य जंगतः कारणं चाध्यजायत यथापूर्वमुत्पन्नम् (ततो राजी) या तस्मादेव सामर्थ्यात्मलयानन्तरं भवति सा रात्रिरजायत यथा पूर्वमुत्पन्नासीत् ॥

तमे आसुतिमेमा गृहमग्रे ॥ ऋ० छ० ८ । छ० ७ ।

व०१७। सं ३॥

श्रंत्र सृष्टेः प्राक्तमोन्यकार प्यासीत् तेन तमसा सकलं जगिददमुत्पत्तेः प्राग्तृढं गुप्तमधीद्दश्यमासीत् । (ततः समु०) तस्मादेव सामध्यीत्रृथिवीस्थोन्तिरत्तस्थस्य महान् (समुद्रः) श्रजायत यथापूर्वमुत्पन्न श्रासीत् (समुद्राद्यीवात् ) पत्थात् संवत्सरः ज्ञणादिलज्ञणः कालोध्यजायत । यावज्जगत्तावत्सर्वं परमेश्वरस्य सामध्यीदेवोत्पन्नमित्यवधार्थ्यम् । एवमुक्तगुणं परमेश्वरं संसमृत्य पापाद्गीत्वा ततो दूरे सर्वेजनैः स्थातव्यम् ।

नैव मदाचित्केनचित्स्वरंपमिष पापं कर्तव्यमितीश्वराक्षास्तीति निश्चेतव्यम् । अनेनाधमर्पणं क्रंय्योद्थीत्पापातुष्ठानं सर्वथा परित्यजेत्॥

॥ भाषार्थ ॥ -

अव अधमर्पण अर्थात् हे ईश्वर ! तू जगदुरपादक हे इत्यादि स्तुति करके पाप से दूर रहने के उपदेश का संत्र लिखते हैं। ( श्रॉ ग्रःताच्च सत्यमित्यादि ) इसका अर्थ यह है कि ( धाता ) सव जगत् का धारंग श्रीर पोपण करने वाला श्रीर ( वशी ) सब का वश करने वाला परमेश्वर ( यथापूर्वम् ) जैसा कि उस के सर्वज्ञ विज्ञान में जगत् के रचने का ज्ञान था और जिस प्रकार पूर्वकल्प की सृष्टि में जगत् की रचना थी श्रीर जैसे जीवों के पुरुष पाप थे उनके श्रनुसार से ईश्वर ने मनुष्यादि प्राणियों के देह बनावे हैं ( सूर्याचन्द्रमसाँ ) जैसे पृर्व कल्प में सूर्य चन्द्र लोक रचे थे वैसे ही इस कल्प में भी रचे हैं। (दिवं) जैसा पूर्व सृष्टि में सूर्यादि लोकों का प्रकाश रचा था वसा ही इस करुए में भी रचा है तथा ( पृथि-धीं ) जसी प्रत्यच दीखती है ( ग्रन्तरिचं ) जैसा प्रथिवी श्रीर सूर्य्यजीक छे बीच में पीलापन है (स्वः) जितने श्राकाश के बीच में लोक हैं उनको ( अकल्पयत् ) ईश्वर ने रचा है जैसे अनादिकाल से लोक लोकान्तर को जगदीश्वर बनाया करता है वसे ही श्रव भी बनाये हैं और श्रांगे भी बनां-वेगा क्योंकि ईश्वर का ज्ञान निपरीत कभी नहीं होता, किन्तु पूर्ण और ष्ठानन्त होने से सर्वदा एकरस ही रहता है। उस में वृद्धि, त्रय भौर **उ**लटापन कभी नहीं होता इसी कारण से ( यथापूर्वसकल्पयत् ) इस पर का ग्रहण किया है (विश्वस्य मिषतः) उसी ईश्वर ने सहजस्वभाव से खरात् के रात्रि, दिवस, घटिका, पल, और चरा आदि को जैसे पूर्व से पैसे ही ( व्यद्धत् ) रचे हैं इसमें कोई ऐसी शंका करे कि ईश्वर. ने किस वस्तु से जगत् को रचा है उसका उत्तर यह है कि (धमीद्यात्तपस: ) ईश्वर ने अपने अनन्त सामर्थ से सब जगत् को रचा है। जो कि ईश्वर के प्रकाश से जगत् का कारण प्रकाशित और सब जंगत् के बनाने की सामग्री इंशर के घाधीन है ( ऋतं ) उसी जनन्त ज्ञानमय सामर्थ्य से सब विद्यां का एजाना वेदशास को प्रकाशित किया जैसा कि पूर्व सृष्टि में प्रकाशित था और थागे के कल्पों में भी इसी प्रकार से वेदों का प्रकाश करेगा (सयं) जो त्रिनुगात्मक धर्थात् सत्व रजो धीर तमोगुग से युक्त है जिसके नाम धन्यक्र श्रन्याकृत सत् प्रधान प्रकृति है जो स्थूल श्रीर सूचम नगत् का कारण है सो भी ( प्रध्यजायत ) श्रर्यात् कार्यरूप होके पूर्व करुप के समान उत्पन्न हुआ है ( ततो राज्यनायत ) उसी ईश्वर के साम-र्घ्य से जो प्रलय के पीछे हज़ार चतुर्युंगी के प्रमाख से रात्रि कहाती है सो भी पूर्व प्रलय के तुल्य ही होती है इसमें ऋग्वेद का प्रमाण है कि जब जब विधमान सृष्टि होती है उसके पूर्व सय श्राकाश श्रन्थकाररूप रहता 🕏 मीर टसी श्रन्थकार में सब जगत् के पदार्थ श्रीर सब जीव ढके हुए रहते द दसी का नाम महारात्रि है (तत: समुद्रोऽर्ण्वः) तदनन्तर दसी सामर्थ्य से पृथिवी शीर मैघमण्डल में जो महासमुद्र है सो भी पूर्व सृष्टि के सहस ही उत्पन्न हुआ है ( समुद्रादर्णवादिध संवत्सरो श्रनायत ) उसी समुद्र की टरपित के परचात् संवत्सर श्रयात् चया, मुहूर्च, प्रहर श्रादि कालभी पूर्व सृष्टि के समान उत्पन्न हुआ है वेद से लेके पृथिवी पर्यन्त जो यह जगत है सो सय ईश्वर के नित्य सामर्थ्य में ही प्रकाशित हुआ है और ईश्वर सब को उत्पन्न करके सब में व्यापक होके श्रन्तर्यामीरूप से सब के पाप पुर्यों को देखता हुआ पद्मपात छोट के सत्य न्याय से सब को यथावत् कब दे रहा है ऐसा निश्चित जान के ईश्वर से भय करके सव मजुब्यों को चित है कि मन कर्म थ्रीर वचन से पापकर्मी को कमी न करें । इसी का नाम भवमर्पण है यर्थात् ईश्वर सय के अन्तःकरण के कम्मों को देख रहा है इससे पापकरमाँ का श्राचरण मनुष्य लोग सर्वया छोड़ देवें ॥

श्रज्ञोदेवीरिति पुनराचामेत् । ततो गायव्यादि मन्त्रार्थान् मनसा विचारयेत् । पुनः परमेश्यरेण्य सूर्य्यादिकं सकलं जगद्र-चितमिति परमार्थसक्षं वसा चिन्तयित्या परं वस प्रार्थयत् ॥

(शजोदेवीरितंत ) इस मन्त्र से तीन श्राचमन करे। तद्रमन्तर गाय-श्यदि मन्त्रों के श्रथे विचारपूर्वक परमेश्वर की स्तृति श्रथीन परमेश्वर के गुण श्रीर उपकार का ध्यान कर पश्चात् प्रार्थना करे प्रशीन् सव उत्तम कामों में ईश्वर का सहाय चाहें थार सदा पश्चात्ताप करें कि मनुष्यरारीर धारण करके हम लोगों से जगत् का उपकार कुछ भी नहीं बनता । जसा कि ईश्वर ने सब पदायाँ की उत्पत्ति करके सब जगत् का उपकार किया है वैसे हम लोग भी सब का उपकार करें, इस काम में परनेकर हम को सहाय करे कि जिससे हम लोग सब को सदा नुख देते रों तदनन्तर **ईंखर** की उपासना करं, सो दो प्रकार की है एक सतुक्त खोर नृसरी निर्मुख जैसे ईश्वर सर्वराक्रिमान्, द्वालु, न्यायकार्रा, चेतन, ज्यापक, धन्तर्यामी, सव का उत्पादक, धारण करनेहारा, मज्ञलमय, खुद्ध, सनातन, ज्ञान और श्रानन्दस्वरूप है धर्म. श्रर्थ, काम श्रार मोश पदाशों का देनेवाला, सब का पिता, माता, वन्धु, भित्र, राजा श्रोर न्यायाधीश है इत्यादि ईंगर के गुण विचारपूर्वक उपासना करने का नाम संगुणोपासना है तथा निर्गुणोपासना इस प्रकार से करनी चाहिये कि ईधर श्रनादि श्रनन्त है जिसका शादि श्रीर श्रन्त नहीं, श्रजन्मा, श्रमृत्यु।जिसकाजन्म शौर मरण नहीं, निराकार, निर्वि॰ कार, जिसका आकार और जिसमें कोई विकार नहीं जिसमें रूप. रस, गंध, स्पर्श, शन्द, श्रन्याय, श्रधमं, रोग, दोप, श्रज्ञान श्रोर मलीनता नहीं है जिसका परिमाण, छेदन, वंधन, इन्द्रियों से दर्शन, ब्रह्ण श्रीर कम्पन नहीं होता, जो हस्त, दीर्घ ग्रीर शोकातुर कभी नहीं होता जिसको भूख, प्यास, शी-तोप्ण, हर्प श्रीर शोक कभी नहीं होते। जो उलटा काम कभी नहीं करता इत्यादि जो जगत् के गुर्गें। से ईश्वर को श्रलग जान के ध्यान करना वह

निर्गुयोपासना कहाती है। इस प्रकार प्रायायाम करके अर्थात् भीतर के वायु को वल से नासिका के द्वारा वाहर फेंक के यथाशिक बाहर ही रोक के प्रन: धीरे धीरे भीतर लेंके पुनः बल से बाहर फेंक के रोकने से मन और आत्मा को स्थिर करके आत्मा के बीच में जो अन्तर्थ मीरूप से ज्ञान और आनन्दरवरूप ब्यापक परमेश्वर है उसमें अपने आप को मान करके अत्यन्त आनन्दित होना चाहिये जैसा गोताख़ोर जल में डुवकी मारके अत्यन्त आनन्दित होना चाहिये जैसा गोताख़ोर जल में डुवकी मारके शुद्ध होके बाहर आता है वैसे ही सब जीव लोग अपने आत्माओं को शुद्ध ज्ञान आनन्दरवरूप ब्यापक परमेश्वर में मान करके नित्य शुद्ध करें॥

## ॥ ऋथ मनसा पंरिक्रमामन्त्राः॥

प्राची दिग्रिनर्शिपतिरस्तो रिक्तितादित्या इष्वः ।
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमी रिक्ट्भ्यो नम् इष्ठभ्यो नम्
एभ्यो अस्त । योर्ड्स्मान् द्वेष्ट्रि यं व्यं द्विष्मस्तं वो जस्में
दयाः ॥ १ ॥ दिचिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्तरिश्चराजीरिक्षिता
पिताः इप्वः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रिक्ट्रिभ्यो नम्
इष्ठभ्यो नमं एभ्यो अस्त । योर्ड्स्मान् द्वेष्टि यं व्यं द्विष्मस्तं
वो जम्में दथाः ॥ २ ॥ श्रतीची दिग्वकृणोऽधिपतिः पृद्रिन्
क्रिक्तित्वास्तिपवः तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रिक्ट्रिभ्यो
नम् इपुभ्यो नमं एभ्या अस्त । योर्ड्स्मान् द्वेष्टि यं व्यं
द्वित्वभ्यो नम् एभ्या अस्त । योर्ड्स्मान् द्वेष्टि यं व्यं
द्वित्वभ्यो नम् इपुभ्यो नमं एभ्यो अस्त । योर्ड्स्मान् द्वेष्टि यं
व्यं द्वित्वभ्यो नम् इपुभ्यो नमं एभ्यो अस्त । योर्ड्स्मान् द्वेष्टि यं
वयं द्वित्वभ्यो नम् इपुभ्यो नमं एभ्यो अस्त । योर्ड्स्मान् द्वेष्टि यं

क्लमार्षप्रीयो रिक्ता बीरुध इपयः । तेम्यो नमोऽधिपतिम्यो नमो रिक्तिरुग्यो नमे इप्रेम्यो नम् एम्यो अस्तु । योधस्मान् द्वेष्टि यं व्यं व्विक्सतं वो जम्मे द्यमः ॥ १ ॥ क्रध्नी दिग् बृह्सपित्रिधिपतिः शिवन्नोरिक्तिता विपिषयः । तेम्यो नमोऽ-धिपतिभ्यो नमी रिक्तिरम्यो नम् रिक्यो नमे एम्यो अस्तु । योधस्मान् द्वेष्टि यं व्यं द्विक्सतं वो जम्मे द्यमः ॥ ६ ॥ अथर्व० कां० ३ । अ० ६ । व० २७ । मं० १ । २ । ३: । १ । १ । ६ ॥

## ॥ भाष्यम् ॥

(प्राची दि०) सर्वाच दिच्च व्यापक्रमीयुवरं संध्यायामग्न्यादिमिर्नामिभः प्रार्थयेत्। यत्र सस्य मुखं सा प्राची दिक्। तथा
यसां सूर्य उदेति सापि प्राची दिगस्ति। तस्या श्रिष्ठपतिरिनिरर्थात् झानस्वरूपः परमेश्वरः (श्रासितः) यन्धनरिहतोऽस्माकं
'सदा रिचता भवतु। यस्यादित्याः प्राणाः किरणाश्चेपवस्तैः सर्वे
'स्माद्रचति तेभ्य इन्द्रियाधिपतिभ्यश्यादीर्दिनत्वभ्य इपुरूपेभ्यः
आणेभ्यो वारंवारं नमोस्तु। कस्मै प्रयोजनाय यः कश्चिद्समान्
श्रिष्टि यं च वयं द्विणान्। कस्मै प्रयोजनाय यः कश्चिद्समान्
श्रिष्टि यं च वयं द्विणान्। वस्मै प्रयोजनाय यः कश्चिद्समान्
'स्वर्मानर्थात्रिवर्त्य स्वामित्रो भवेत् वयं च तस्य मित्राणि
'स्वर्मन्वराधिपतिरिक्ति स एव कृपयास्मान् राज्ञिता भवतु। श्राप्ते
'पूर्ववदन्वयः कर्त्तव्यः ॥ २ ॥ तथा (प्रतीची दिग्०) श्रस्या वरुणः
'सर्वोत्तमोधिपतिः'परमेश्वरोस्मानं रिचता भवेदिति पूर्ववत् ॥३॥
'(उदीची०) सोमः सर्वजगदुत्यादकोऽधिपतिरीश्वरोऽस्मानं रिचता

स्यादिति ॥ ४ ॥ (ध्रुवादिक्०) अर्थाद्योदिक अस्या विष्णुः व्यापक ईश्वराविपतिः सोस्यामस्मान् रत्तेत्० अन्यत्पूर्ववत् ॥४॥ (अर्थादिक्०) अस्या गृहस्पतिरथीद्वृहत्या वाचो गृहतो वेदशाः स्वस्य गृहतामाकाशादीनां च पतिर्वृहस्पतियाः सर्वजगतोधिपः तिः स सर्वतोस्मान् रत्तेत् । अप्रे पूर्ववद्योजनीयम् ॥ सर्वे मनुः स्याः सर्वशाक्तिमन्तं सर्वगुरं न्यायकारिणं द्यालुं पित्वत्यालकः सर्वाधु दिलु सर्वत्रं रत्तकं परमेश्वरमेव मन्येरिजत्यभिमायः ॥

( प्राचीदिगगिनराधिपति: ) जो प्राची दिक् अर्थात् जिंसं श्रीर अपनाः मुल हो उस भोर भग्नि जो ज्ञानस्वरूप अधिपतिः जो सव जगत् का स्वामी ) (श्रसित: ) यन्धनरिहत (रिवता ) सब प्रकार से रचा करने, वाला . ( आदित्या इपदः ) जिस के बाया आदित्य की किरया हैं । उन सब गुर्योः के अधिपति ईरवर के गुर्णों को इस जोग बारस्वार नमस्कार करते हैं: ( रांचितृस्यो नम इपुस्यो नम एस्यो अस्तु ) जो ईश्वर हे गुग और ईश्वर ' के रचे पदार्थ जगद की रचा करने वाले हैं और पापियों को वाणों के समान पीढ़ा देने वाले हैं इनको हमारा नमस्कार हो इसलिये कि जो प्राणी? भज्ञान से हमारा द्वेप करता है और जिस अज्ञान ,से अपिक पुरूप का तया पापी पुरुष का हम लोग द्वेष करते हैं । उन, सब्द की बुराई क़ो, उन? बायरूप किरण मुखरूप के बीच में दाप कर देते हैं कि जिससे किसी से इस लोग वर न करें श्रीत कोई भी प्राणी हम से देर न करे, किन्तु हम सय लोग परस्पर सित्रभाव से वर्ते ॥ ३ ॥ ( दक्षिणादिगिन्द्रोधिपति: ) को इमारे दाहिनी श्रोर दिवय दिशा है उसका अधिपति इन्हें अधीत् को पूर्ण ऐश्वर्य वाला है। (तिरश्चिराजीरिचिता) जो पदार्थ कीट पतंग वृरिचक आदि तिर्थक् कहाते हैं उनकी राजी जो पंक्रि है उनसे रचा करने बाबा एक परमेरवर है। (पितर इयवा) जिसकी, सृष्टि में ज्ञानी सोग

बारा के समान हैं (तेम्यो नमो॰) खारो का अर्थ पूर्व के समान जान केना ॥२॥ (प्रतीचीदिग् वरुणोधिपति:) जो पश्चिम दिशा श्रर्थात् श्रपने पृष्ट भाग में है उसमें वरुण जो सब से उत्तम सब का राजा परमेरवर है ( पुदाकूरिक्तान्निमपवः ) जो वदे वडे श्रजगर सर्पादि विपधारी प्राणियों से रचा करने वाला है जिसके श्रन्न श्रशंत् पृथिव्यादि पदार्थ वाणों के समान हैं श्रेष्टों की रचा और दुष्टों की ताढ़ना के निमित्त हैं (तेभ्यो नसी०) इसका श्रथ पूर्व मन्त्र के समान जान लेना ॥ ३ ॥ ( उदीचीदिक सोमो-धिपतिः ) जो श्रपनी बाईँ श्रोर उत्तर दिशा है उसमें सोम नाम से श्रर्थात् शान्त्यादि गुणों से शानन्द करने वाले जनदीश्वर का ध्यान करना चाहिये ( स्वजोराजिता शनिरिपवः ) जो ग्रन्छी प्रकार ग्रजभ्मा श्रीर रहा करने वाला है जिसके वारा विद्युत् हैं ( तेभ्यो नमो०) छागे पृर्ववन् जान लेना ।।।। (ध्रुवादिग्विप्णुरधिपतिः) ध्रुवदिशा श्रर्थात् जो श्रपने नीचे की श्रोर है उसमें विष्णु श्रर्थात् व्यापक नाम से परमात्मा का ध्यान करना ( कल्मा-पग्नीवो रिचता वीरुध इपव: ) जिसके हरित रंगवाले वृज्ञादि ग्रीवा के स-मान हैं जिसके वाण के समान सब वृत्त हैं उनसे ऋधोदिशा में हमारी रचा करे (तेभ्यो नमो०) श्रागे पृवंवत् जान लेना ॥१॥ ( उद्ध्वादिग्यहस्प-तिरिधपितः ) जो श्रपने ऊपर दिशा है उसमें वृहस्पित जो कि वाशी का स्वामी परमेश्वर है उसको श्रापना रहक जानें जिस के वागा के समान वर्षा के विन्दु हैं उनसे हमारी रत्ता करे (तेभ्यो । अपने पूर्ववत् जान लेना ॥६॥

इति मनसा परिक्रमामन्त्राः॥

॥ श्रथोपंस्थानमंन्त्राः ॥

त्रों उद्धयन्तमं स्पिर्ट्यः पश्यन्त उत्तरम् । देवं देवत्रा सर्व्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् ॥ १॥ य० त्र० ३५। मं० १४॥

।। भाष्यम् ॥ हे परमात्मन् ! ( सूर्य ) चराचरात्मानं त्वां ( पश्यन्तः ) प्रे- चमाणास्सन्तो वयम् (उद्गन्म) अर्थात् उत्कृप्श्रद्धावन्तो भूत्वा वयं भवन्तं प्राष्ट्रयाम कथंभूतं त्वां ( ज्योतिः ) स्वश्रकाशं ( उत्त-मम् ) सर्वोत्कृप्य् ( देवत्रा ) सर्वेषु दिव्यगुण्वत्सु पदार्थेषु ह्य-नन्तादिव्यगुणेर्युक्तं ( देवं ) धर्मात्मनां मुमुच्णां युक्तानां च सर्वातन्दस्य दातारं मोद्यितारं च ( उत्तरं ) जगत्मलयानन्तरं नित्यस्वक्षपत्वाद्धिराजमानम् ( स्वः ) सर्वानन्दस्वकृषं ( तमस-स्परि ) ध्यद्यानान्यकारात्पृथग्भूतं भवन्तं प्राप्तुं वयं नित्यं प्रार्थ-यामहे । भवान् स्वकृपया सद्यः प्राप्तोतु न इति ॥ १ ॥

## ॥ भापार्थ ॥

श्रव उपस्थान के मन्त्रों का अर्थ करते हैं जिनसे परमेश्वर की स्तुति श्रीर प्रार्थना की जाती है, हे परमेश्वर ! (तमसस्परिस्वः ) सब श्रन्थकार से श्रालग प्रकाशस्वरूप (उत्तरं) प्रलय के पीछं सदा वर्तमान (देवं देवन्ना ) देवां में भी देव श्रर्थात् प्रकाश करनेवालों में प्रकाशक (सूर्यं) चराचर के श्रातमा (ज्योतिरुत्तमं) जो ज्ञानस्वरूप श्रोर सब से उत्तम श्राप को जान के (वयसुदगन्म) हम लोग सत्य से प्राप्त हुए हैं हमारी रक्ता करनी श्रापके हाथ है क्योंकि हम लोग श्राप के शरण हैं ॥ १॥

उदुत्यं <u>जातवेद्सं देवं वंहन्ति केतवेः । दुशे विश्वीय</u> सर्प्येम् ॥ २ ॥ यज्ज० अ० ३३ । मं० ३१ ॥

## माप्यम् ॥

(केतवः) किरणा विविधजंगतः पृथक् पृथययनादिनिया-मका झापकाः प्रकाशका ईश्वरस्य गुणाः ( दशे विश्वायः) विशं इण्दुं (त्यं ) तं पूर्वोक्तं (देवं ) (सूर्यं) चराचरात्मानं परमेश्वरं ( उद्गहन्ति ) उत्कृष्टतया प्रापयन्ति चापयन्ति प्रकाशयन्ति वे । ( उ ) इति वितर्के नैव पृथक् पृथम् विविधनियमान् दृष्ट्वा नास्तिका श्रपीश्वरं त्यक्तं समर्था मवन्तीत्यमिप्रायः । कथंभूतं देवं (जातवेदसं) जाता ऋग्वेदाद्यश्चेन्वारा वेदाः सर्वज्ञानपदाः यस्मात्तथा जातानि प्रकृत्यादीनि भूतान्यसंख्यातानि विन्दति । यद्धा जातं सकलं जगद्वेति जानाति यः स जातवेदास्तं जातवेदसं सर्वे मनुष्यास्तमेवेकं प्राप्तुसुपासिन्नामिन्वनित्यरं सिमायः ॥ २॥

॥ भाषार्थ ॥

(उदुत्यं जातवेदसं०) जिससे ऋग्वेदादि चार वेद प्रासिद्ध हुए दें भौर जो प्रकृत्यादि सब भूतों में ज्यास हो, रहा है। जो सब जगत का उत्पादक है सो परमेश्वर जातवेदां नाम से प्रसिद्ध है (देवं) जो सब देवों का देव श्रीर (स्थ्यें) सब जावादि जगत् का प्रकाशक है (त्यं) उस परमात्मा को (हरो विश्वाय०) विश्वविद्या की प्राप्ति के लिये हम खारो उपासना करते हैं (उद्धहन्ति केतवः) जिस को केतवः श्रयान् वेद की श्रुति श्रीर जगत् के प्रथक् रचनादि नियामक गुण उसी परमेश्वर की जानते श्रीर प्राप्त करते हैं उस विश्व के श्रातमा श्रन्तयोमी परमेश्वर ही की हम उपासना सदा करें श्रन्य किसी की नहीं ॥ २॥

चित्रं देवानाम्रीदगादनीकं चर्चार्मित्रस्य वर्रुणस्याग्नेः। आमाद्यावापृथिवी अन्तरिच्छ सर्य्य आत्मा जगतस्तस्युपश्च स्वाही ॥ ३ ॥ ये० अ० ७ ॥ मे० ४२ ॥

॥ भाष्यम् ॥

(वित्रं) स एवं देवः (स्याः) (जगतः) जङ्गमस्य (तस्युपः) स्थावरस्य च (आत्मा) श्रतिति नैरंतर्थ्येण सर्वत्र स्यामोतीत्यात्मा तथा (आप्रा०) द्याः पृथिवी अन्तरितं चैत-स्रादिसर्वे जगद्रचियत्वा श्रासमन्ताद्धार्यन्सन् रज्ञति । (चन्तुः)

प्य प्वैतेषां प्रकाशकत्वाद्वाद्याभ्यन्तरयोश्चचुःप्रकाशको विद्या-नमयो विद्यापकश्चास्ति । श्रतएव (मित्रस्य) सर्वेषु द्रोहरहि-तस्य मनुष्यस्य सूर्यलोकस्य प्राणस्य वा (वरुणस्य)वरेषु थेप्टेपु कर्मसु गुणेपु वर्त्तमानस्य च ( श्रग्ने: ) शिल्पविद्याहेतो रूपगुण्दाहप्रकाशकस्य विद्युतो भ्राजमानस्यापि चच्चः सर्वसत्यो-पदेष्टा प्रकाशकरच (देवानाम्) स दिव्यगुण्यतां विदुपामेव हृद्ये ( उद्गात् ) उत्कृष्टतया मातोस्ति प्रकाशको वा तदेव ब्रह्म ( चित्रं ) श्रद्धतस्वरूपम् ॥ श्रत्र प्रमाणम् श्राश्चर्यो वक्ता कुरा-लोऽस्य लन्याञ्घ्चयो ज्ञाता कुरालानुशिष्टः ॥ कठोपनि० यत्ती २ । स्नाश्चर्यस्यरूपत्वादुत्रह्मण्स्तदेव ब्रह्म सर्वेषां चास्माकं ( अनीकं ) सर्वदु:खनाशार्थं कामको यादिशत्रविनाशार्थं वल-मस्ति तद्विहाय मनुष्याणां सर्वसुखकरं शरणमन्यन्नास्त्येवेति वेद्यम्। (स्त्राहा) अथात्र स्वाहाशब्दार्थे प्रमाएं निरुक्तकारा श्राहु:। स्वाहा कृतयः स्वाहेत्येतत्सु श्राहेति वा स्वा वागाहेति स्वं प्राहेति वा स्वाहुतं हविर्जुहोतीति वा तासामेषा भवति । निम्० घ्र० । खं० २०। स्वाहाशब्दस्यायमर्थः ( सु आहेति वा ) ( सु ) सुष्टु कोमलं मधुरं कल्याएकरं थ्रियं वचनं सर्वेमेनुप्यैः सदा वक्रव्यम् (स्वावागाहेति वा) या स्वकीया वाग् ज्ञानमध्ये वर्त्तते सा यदाह तदेव वागिन्द्रियेण सर्वदा वाच्यम्। (स्वं प्राहेति वा ) स्त्रं स्त्रकीयपदार्थं प्रत्येत्र स्वत्वं वाच्यम् । न पर-पदार्थं प्रति चेति (स्वाद्धतं ह०) सुण्डुरीत्या संस्कृत्य संस्कृत्य हिवः सदा होत्व्यमिति स्त्राहाशव्दपर्यायार्थाः स्त्रमेव पदार्थं प्रत्याह व्यं सर्वदा सत्यं वदाम इति न कदाचित्परपदार्थं प्रति मिथ्या वदेमेति ॥ ३॥

|| भाषार्थ || (चित्रं देवाना०) (सूर्य्य श्रात्मा ) प्राणी श्रीर जड़ जगन् का जो श्रातमा है उसकी सूर्य कहते हैं (श्राप्राचा॰) जो सूर्य श्रीर श्रन्य सब लोकों को बनाके धारण श्रीर रच्चण करने वाला है (चलुमिंत्रत्य॰) जो मित्र श्रयात् राग हैप रहित मनुष्य तथा सूर्यलोक श्रीर प्राण का चन्न अकाश करने वाला है (वरुणस्या॰) सय उत्तम कामों में जो वर्तमान मनुष्य प्राण श्रपान श्रीर श्रिमि का प्रकाश करने वाला है (चित्रं देवाना॰) जो श्रद्शुतस्वरूप विद्वानों के हृद्य में सदा प्रकाशित रहता है (श्रनीकं) जो सकल मनुष्यों के सब दु:ख नाश करने के लिये परम उत्तम वल है वह परमेश्वर (उद्गात्) हमारे हृदयों में यथावत् प्रकाशित रहे ॥ ३॥

तचनुर्देविहंतं पुरस्तीच्छुऋग्नुचेरत् । पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शत्थ शृत्युयाम शरदः शतं प्र त्रेवाम शरदः शतमदीनाः स्थाम शरदेः शतं भूपेश शरदेः शतात् ॥४॥ य० श्र० ३६ । मं० २४ ॥

#### ॥ भाष्यम् ॥

(तच्चः) यत्सर्वदक् (देवहितं) देवंश्यो हितं दिव्यगुण् वतां धर्मातमनां विदुपां स्वसंवकानां च हितकारि वर्तते यत् (पुरस्तात्) पूर्वसृष्टेः प्राक् (शुक्रं) क्वंजगत्कर्तः शुद्धमासी-दिदानीमिष तादशमेव चास्ति । तदेव (उचरत्) अर्थात् उत्स्र-ष्टतया सर्वत्र व्याप्तं विज्ञानस्वरूपं (उद्) प्रलयादृद्वं सर्व-सामर्थ्यं स्थास्यति (तत्) ब्रह्म (पश्येम शरदः शतं) वयं शतं वर्षाणि तस्यव प्रेक्षणं कुर्महे । तत्कृपया (जीवेग शरदः शतं) शतं वर्षाणि प्राणान् धारयमिह (श्र्णुयाम शरदः शतं) तस्य गुणेषु श्रद्धाविश्वासवन्तो वयं तमेव श्र्णुयाम तथा च तद् ब्रह्म तद्गुणांश्च (प्रव्रवाम श०) श्वन्येभ्यो मनुष्यभ्यो नित्यसुपदिशे-म (श्रदीताः स्याम श०) एवं च तदुपासनेन तिहश्वासेन त- त्रुपया च शतवर्षपर्यन्तमदीनाः स्याम भवेम मा कहाचित्कस्या-पि समीपे दीनता कर्तव्या भवेशो दारिद्रशं च सर्वदा सर्वथा द्र-सक्तपया स्वतंत्रा वयं भवेम तथा (भूयश्च श०) वयं तस्यैवा-सुग्रहेण भूयः शताञ्छरदः शताहर्षेश्योप्यधिकं पश्येम, जीवेम, श्रृयस्याम, प्रव्रवाम, श्रदीनाः स्याम, चेत्यन्वयः। श्रशांन्नेव मनु-प्यास्तमतिकृपालुं परमेश्वरं त्यक्त्वान्यमुपासीरन् याचरिन्तत्य-मित्रायः ॥ योन्यां देवतामुपास्ते पश्चरेविश स देवानाम् । श० का० १८। श्र० ४। सर्वे मनुन्याः परमेश्वरमेवोपासीरन् यस्त-स्मादन्यस्योपासनां करोति स इन्द्रियारामो गर्दभवत्सर्वंशिशिष्टे-विवेशय इति निश्चयः ॥ ४॥ कृतांजिलरत्यन्तश्रद्धालुभूत्वैतैर्मन्त्रैः स्तुवन् सर्वकालिसध्यर्थं परमेश्वरं प्रार्थयेत् ॥ ४॥

#### ॥ भाषार्थ ॥

(तचनुर्देवहितं०) जो ब्रह्म सब का दृष्टा धार्मिक विद्वानों का परम हितकारक तथा (पुरस्ताच्छुक्रमुचरत्) सृष्टि के पूर्व, पश्चात् श्रोर मध्य में सत्य स्वरूप से वर्तमान रहता श्रोर सब जगत् का करने वाला है (पश्यम शरद: शतम्) उसी ब्रह्म को हम लोग सो वर्ष पर्यन्त देखें (जीवम शरद: शतम्) जीवं (शृष्णुयाम शरद: शतम्) सुनं (प्रव्याम श०) उसी ब्रह्म का उपदेश करें (श्रदीनाः स्थाम०) श्रोर उस की कृपा से किसी के श्राधीन न रहें (भ्रयश्च शरदः शतात्) उसी परमेश्वर को श्वाम पालन श्रोर कृपा से सो वर्षों से उपरान्त भी हम लोग देखें, जीवं, सुनं, सुनावं श्रोर स्वतन्त्र रहें श्रयांत् श्रारोग्य शरीर, इद इन्द्रिय, श्रुद्धमन श्रीर श्रानन्द सहित हमारा श्रातमा सदा रहे। यही एक परमेश्वर सब मनुष्यों का उपास्यदेव हें जो मनुष्य इसको छोड़ के दूरारे की उपासना करता है वह पश्च के समान होके सब दिन दु:ल भोगता रहता है इसलिये तेम में श्राद्धनत सग्न होके श्रपने श्रातमा श्रोर मन को परमेश्वर में जोड़ के इन

सन्त्रों से स्तुति थोर प्रार्थना सदा करते रहें ॥ ४ ॥

#### ॥ अथ गुरुमन्त्र: ॥

श्रीरम् । यज्ञ० श्र० ४० । मं० १७ । भूर्भुनः स्यः । तत्तिनित्रिक्रिर्रेष्यम्भर्गी देवस्यं धीमि ॥ धियो यो नेः प्रची-द्यात् ॥ य० श्र० २६ । मं० २ ॥ ऋ० मंड० २ । स० ६२ । मं० १० । एवं चतुर्पु वेदेषु समानो मन्त्रः ॥ १ ॥

#### ॥ भाष्यम् ॥

श्रस्य सर्वोत्कृष्टस्य गायत्रीमन्त्रस्य संनेपेणार्थ उच्यते श्र उ म् एतत्त्रयं मिलित्वा श्रोम् इत्यच्रं भवति ॥ यथाह मनुः श्रकारं चाण्युकारं च, मकारं च प्रजापतिः । वेदत्रयाशिरदृहद्भ-भुव: स्वरितीति च ॥ म० ग्र० २ ॥ एतच सर्वोत्तमं प्रसिद्धतमं परब्रह्मणी नामास्ति। एतेनैकेनैव नाम्ना परमेश्वरस्थानेकानि ना-म्रान्यागच्छन्तीति वेद्यम् । तद्यथा—श्रकारेण विराडम्निविश्वादी-नि। (विराद्) विविधं चराचरं जगद्राजयते प्रकाशयते स वि-राद् सर्वात्मेश्वरः । ( श्राग्नः ) श्रच्यते प्राप्यते सिकायते वा वेदादिभिः शास्त्रैर्विद्वद्भिश्चेत्यग्नः परमेश्वरः। ( विश्वः ) वि-ष्टानि सर्वाएयाकाशादीनि भूतानि यस्मिन्स विश्वः । यहा विष्टो-स्ति प्रकृत्यादिषु यः सं विश्वः एतदाद्यर्था त्रकारेग् विशेषाः। छकारेण हिरएयगर्भवायुतैजसादीनि । तद्यथा—(हिरएयगर्भः) हिरएयानि स्र्योदीनि तेजांसि गर्भे यस्य तथा स्र्योदीनां तेज-सां यो गर्भोविष्ठानं स हिरएवंगर्भः । ध्रत्र प्रमाण्म् । ज्योतिर्वे हिरएयं ज्योतिरेपोऽमृतक्ष हिरएयम्। श० का० ६। ग्र० ७।यशो षै हिरएयम् । ऐ० एं० ७ । इत्र० ३ । ( वायु: ) यो वाति जानाति धारयत्यनन्तवलत्वात्सर्वे जगत्स वायुः सचेश्वर एव भवितुम-

हित नान्यः। (तद्वायुरिति) मन्त्रवर्णार्थाद्वव्रह्मणो वायुसंज्ञास्ति (तेजसः) स्र्र्यादीनां प्रकाशकत्वात्स्वयं प्रकाशत्वात्तेजस ह्रिष्ट-रः। पतदाद्यर्था उकाराद्विज्ञातव्याः। मकारेणेश्वरादित्वप्राज्ञादी-नि नामानि वोध्यानि। तद्यथा—(ईश्वरः) ईष्टेऽस्तौ स्रवंशकि-मान्त्यायकारीश्वरः। (श्वादित्यः) श्रविनाशित्वादादित्यः परमा-तमा। (प्राज्ञः) प्रजानाति सकलं जगदिति प्रज्ञः प्रज्ञपद प्राज्ञश्च परमात्मैवेति। पतदाद्यर्था मकारेण निश्चेतव्या ध्येयाश्चेति॥

॥ श्रथ महाव्याहृत्यथीः संनेपतः ॥

भूरिति वे प्राणः । भुवरित्यपानः । स्वरिति व्यानः । इति वै-त्तिरीयोपनिपद्वचनम् । प्रपा० ७। श्रजु०६ । ( भू: ) प्राग्यिति जी वयति सर्वान् पाणिनः स प्राणः प्राणाद्वि प्रियस्वरूपोवा संवेशनर पवायमथीं भूशन्दस्य शेयः ( भुवः ) यो मुसून्त्यां मुक्तानां स्व सेवकानां धर्मात्मनां सर्वे दु:खमपानयति दूरीकरोति सोञ्पानी द्यालुरीश्वरोऽस्त्ययं भुवः शब्दार्थोऽस्तीति चोध्यम् (स्वः) य-द्भिन्याप्य व्यावयति चेप्रयति प्राणादि सकलं जगत्स व्यानः सर्वोधिष्ठानं वृहद्वहोति खल्वयं स्वःशन्दार्थोस्तीति मन्तन्यम्। पतदाद्यर्था महाव्याहृतीनां ज्ञातव्याः ॥ (सविता) सुनोति स्यते सुवित वोत्पादयति स्जिति सक्लं जगत्स सर्विपिता सर्वेश्वरः सविता परमात्मा, सवितुः प्रसव इति मन्त्रपदार्थादुत्पत्तेः कर्ता योऽधोस्ति स सवितेत्युच्यत इति मन्तव्यम् ॥ (वरेत्यं ) यहरं वर्तुमर्हमतिथेण्ठं तद्वरेएयम् (भर्गः) यन्निरुपद्वं निष्पापं निर्गुर्ण शुक्रं सकलदोपरहितं पक्वं परमार्थविज्ञानखक्षं तद्भगः। (दे-वस्य ) दीव्यति यः प्रकाशयित खल्वानन्दयति सर्वे विश्वं स देव: । तस्य ( देवस्य ) ( धीमहि ) तमेव परमात्मानं वयं नित्य-मुपासीमहि। कस्मै प्रयोजनाय तस्य धारखेन विक्रानादिवलेनेव

द्वयं पुष्टा दृढ़ा सुिषनश्च भवेमेत्यसमे प्रयोजनाय तथाच (थियो) धारणवत्यो वुद्धयः (यः) परमेश्वरः (नः) श्रस्माकं (प्रचोद्ध्यात्) प्रेरयेत्। हे सिद्धदानन्दानन्तस्वरूप, हे नित्यगुद्धवुद्धमुक्तस्व-भाव, हे खज, हे निराकार, सर्वशिक्तमन्, न्यायकारिन्, हे क-र्णामृतवारिधे ! (सिवतुर्देवस्य) तव यहरेएयं भग्गस्तह्यं धीमहि कस्मे प्रयोजनाय (यः) सिवता देवः परमेश्वरः स नोऽस्माकं धियो बुद्धाः प्रचोद्धात्। यो हि सम्यग्ध्यातः प्राधितः सर्वेह्येनः परमेश्वरः स्वकृपाकटान्नेण स्वशक्त्या च ब्रह्मचर्यविद्याविह्यानसद्धमिजतेन्द्रियत्वपरब्रह्मानन्द्र्माप्तिमतीरस्माकं वियः कुर्यादस्मे प्रयोजनाय । तत्परमात्मस्वरूपं वयं श्रीमहीति संनेपतो गायञ्यशे विवेयः । एवं प्रातः सायं ह्योः सन्व्योरेकान्तदेशं गत्वा शान्तो भूत्वा यतातमा सन् परमेश्वरं प्रतिदिनं ध्यायेत् ॥

## ॥ भाषार्थ ॥

#### ॥ श्रथ गुरुमन्त्र:॥

(श्रोम् भूर्सुव: स्वः) जो श्रकार उकार श्रीर मकार के योग से (श्रोम्) पह अचर सिन्ध है सो यह परमेश्वर के सब नामों में उत्तम नाम है जिसमें सब नामों के श्रथं श्रा जाते हैं जैसा पिता पुत्र का प्रेम सम्बन्ध है वैसे ही श्रोंकार के साथ परमात्मा का सम्बन्ध है, इस एक नाम से ईश्वर के सब नामों का बोध होता है जैसे श्रकार से (विराट्) जो विविध जगत् का सकाश करनेवाला है। (श्रिनः) जो ज्ञानस्वरूप श्रीर सर्वत्र प्राप्त हो एहा है। (विश्वः) जिसमें सब जगत् प्रवेश कर रहा है श्रीर जो सर्वत्र प्रविष्ट है। इत्यादि नामार्थ श्रकार से जानना चाहिये। उकार से (हिर्च्यगर्भः) जिसके गर्भ में प्रकाश करनेवाले सूर्यादि लोक हें श्रीर जो सकाश करनेवाले सूर्यादि लोक हैं श्रीर जो सकाश करनेहारे सूर्यादि लोकों का उत्पन्न करनेवाला है। इससे इंश्वर को हिर्ययगर्भ कहते हैं, ज्योति के नाम हिरयय श्रमृत श्रीर की लिं हैं।

ř

>

12

•

Ne

\*\*

( बायु: ) जो श्रनन्त यलवाला शीर सय जगत् का धारण करनेहारा है ( तजसः ) जो प्रकारास्वरूप ग्रीर सब जगत् का प्रकाशक है हत्यादि ग्रर्थ प्रकारमात्र से जानना चाहिये। तथा मकार से (ईश्वरः ) जो सब जगत् 🗪 उरपादक सर्वशिक्तमान् स्वामी श्रीर न्यायकारी है ( स्नादित्य: ) जो नारारहित है ( प्राज्ञः ) जो ज्ञानस्वरूप श्रीर सर्वज्ञ है इत्यादि श्रथं मकार से समक लेना, यह संचेप से झोंकार का धर्ध किया गया। श्रव संचेप से महान्याहतियों का धर्य निखते हैं-( भृरिति वे प्राणः ) जो सब जगत् 🛊 जीने का हेनु शीर प्राण से भी प्रिय है। इससे परमेश्वर का नाम ( मू: ) है ( भुवरित्यपानः ) जो मुक्ति की इच्छा करनेवालों मुक्तें श्रीर भ्रपने सेवक धर्नात्माओं को सब हु:खाँ से श्रलग करके सर्वदा सुख में रकता है इसिलिये परमेश्वर का नाम (भुवः) है। (स्वरिति व्यानः) जो सब जगन् में व्यापक होके सब को नियम में रखता श्रीर सब का ठहरने **का स्थान तथा सुखस्यरूप है इससे परमेश्वर का नाम (स्वः) है, यह व्या-**इतियों का संदोप से व्यर्थ तिख दिया॥ व्यव गायत्री मन्त्र का व्यर्थ चित्रते हैं-( सवितुः ) जो सय जगत् का उत्पन्न करनेहारा श्रीर ऐश्वर्यं देनेवाला है, (देवस्य) जो सब के श्रात्माओं का प्रकाश करनेवाला चौर सब सुसाँ का दाता है, ( वरेययं ) जो अत्यन्त ग्रहण करने के योग्य 🕽, ( मर्गा: ) जो शुद्ध विज्ञानस्वरूप है ( तत् ) उसको (धीमहि ) हम सोग सदा प्रेमभक्ति से निरचय करके श्रपने श्रातमा में धारण करें, किस प्रयोजन के लिये कि (य:) जो पूर्वोक्न सविता देव परमेश्वर है वह (नः) इमारी ( धियः ) बुद्धियां को ( प्रचोदयात् ) कृपा करके सब बुरे कामों से अलग करके सदा उत्तम कामों में प्रवृत्त करे इसालिये सव लोगों को चाहिये कि सत् चित् भ्रानन्दस्वरूप, नित्यज्ञानी, नित्यमुक्ष, श्रजन्मा, निराकार, सर्वशिक्षमान्, न्यायकारी, ब्यापक, क्रुपालु सव जगत् के जनक श्रीर धारण करनेहारे परमेरवर ही की सदा उपासना करें कि जिससे

धर्म, घर्थ, काम ग्रीर मोत्त जो मनुष्यदेहरूप वृत्त के चार फल हैं वे उसकी भक्ति ग्रीर कृपा से सर्वथा सब मनुष्यों को प्राप्त हों। यह गायश्री एन्द्र का ग्रथं संत्रेप से होचुका ॥

श्रथ समर्पग्म्॥

हे ईश्वर दयानिये ! भवत्रुपया जैन जपे।पासनादिकर्मणा धर्मार्थकाममोत्ताणां सद्यः सिद्धिभेत्रेत्रः । तत ईश्वरं नमस्कुर्यात्॥ नमः शम्भवायं च मयो भवायं च नमः शङ्करायं च मयस्करायं च नमः शिवायं च शिवतरायं च ॥ १॥ य० अ० १६ । मं० ४१॥

## ॥ भाष्यम् ॥

(नमः श्रम्भवाय च) यः सुखलक्षपः परमेश्वरोशस्त तं वयं नमस्कुर्महे । (मयोभवाय च) यः संसारे सर्वोत्तमसोख्यप्रदा-तास्ति तं वयं नमस्कुर्महे । (नमः शङ्कराय च) यः कःयाणका-रकः सन् धर्मयुक्तानि कार्थ्याएयेव करोति तं वयं नमस्कुर्महे । (मयस्कराय च) यः स्वभक्तान् सुखकारकत्वाद्धर्मकार्थ्येथु युन-कि तं वयं नमस्कुर्महे । (नमः शिवाय च शिवतराय च) योश्त्यन्तमङ्गलस्वरूपः सन् धार्मिकमनुष्येभ्यो मोत्तसुखप्रदातास्ति तस्मै परमेश्वरायास्माकमनेकधा नमोऽस्तु ॥

## ॥ भाषार्थ ॥

इस प्रकार से सब मन्त्रों के अर्थों से परमेरवर की सम्यक् उपासना करके आगे समर्पण करें कि हे ईरवर दयानिधे ! आपकी कृपा से जो २ उत्तम काम हम लोग करते हैं वे सब आपके अर्पण हैं जिससे हम स्रोग आपको प्राप्त होके धर्म जो सत्य न्याय का आचरण करना है, अर्थ जो धर्म से पदार्थों की प्राप्त करना है, काम जो धर्म और अर्थ से इप्ट भोगों का सेवन करना है श्रीर मोच जो सब दु: खों से ब्रूटकर संदा श्रानन्द में रहना है। इन चार पदार्थों की सिद्धि हमको शीघ प्राप्त हो॥ इति समर्प्यणम् ॥ इसके पीछे ईरवर को नमस्कार करे (नमः शंभवाय च) जो सुखस्वरूप, (मयोभवाय च) संसार के उत्तम सुखों का देने वाला, (नमः शंकराय च) कल्याण का कर्चा, मोचस्वरूप, धर्मयुक्त कार्मों को ही करने वाला, (मयस्कराय च) श्रपने मक्षों को सुख का देनेवाला श्रीर धर्म्म कामों में युक्त करने वाला, (नमः शिवाय च शिवतराय च) श्रयन्त मङ्गलस्वरूप श्रीर धार्मिक मनुष्यों को मोच सुख देनेहारा है उसकी हमारा वारंवार नमस्कार हो॥

इति सन्ध्योपासनविधि: ॥

श्रथाग्निहोत्रसन्ध्योपासनयोः प्रमाणानि ॥ सायंसीयं गृहपंतिनों श्राग्निः श्रातः प्रांतःसौमनस्यं द्वाता। वसीर्वसोर्वसुदानं एधि व्यं त्वेन्धांनास्तुन्वं पुषेम ॥१॥ श्रातः प्रांतर्गृहपंतिनों श्राग्निः सायंसीयं सौमनस्यं दाता। चसीर्वसोर्वसुदानं पुधीन्धांनास्त्वा श्रातिहीमा ऋधेम ॥ २॥ श्रथवं० कां० १६। श्रजु० ७। मं० ३। ४॥

तस्माद्वाह्मणोऽहोरात्रस्य संयोगे सन्ध्यामुपास्ते। स ज्यो-तिष्या ज्योतिपो दर्शनात्सोऽस्याः कालः सा सन्ध्या तत् सन्ध्या-याः सन्ध्यात्वम्। पड्विंश ब्रा० प्रपा० ४। खं० ४। उद्यन्तमस्तं यान्तमादित्यमभिध्यायन् कुर्वन् ब्राह्मणो विद्वान् सकलं भद्रम-श्रुते॥ तैत्तिरीय ब्रा० २। प्रपा० २। ब्राह्म २ ॥ न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्। स ग्रद्भवद्वाहिष्कार्थः सर्वस्मा-द्विजकर्मणः॥ मनु० ब्र० २। श्लो० १०३॥ (सायंसायं) श्रयं नोस्माकं गृहपतिर्गृहात्मपालको भौतिकः परमेश्वरश्च (प्रातः प्रातः ) तथा (सायंसायं ) च परिचरितस्सूपासितः सन् (सौ-मनस्य दाता ) आरोग्यस्यानन्दस्य च दाता भवति तथा (व-सोर्व०) उत्तमोत्तमपदार्थस्य च । अतप्व परमेश्वरः । (वसुः दानः ) वसुप्रदातास्ति । हे परमेश्वर ! एवं भूतस्त्वमस्मानं रा-ज्यादिव्यवहारे हृदये च (एधि) प्राप्तो भव तथा भौतिकोऽप्य-गिरत्र ग्राह्यः । (वयं त्वे ) हे परमेश्वर ! एवं त्वा त्वामिन्यानाः प्रकाशियतारस्तन्तो वयं (तन्वं ) शरीरं (पुपेम) पुष्टं कुर्ग्याम-हि । तथागिनहोत्रादिकर्मणा भौतिकमगिनमिन्धानाः प्रदीपियतारः सन्तः सर्वे वयं पुप्यम ॥ ३ ॥ (प्रातःप्रातगृहपितन्तं ) श्रस्यार्थः पूर्वविद्विश्वेयः परन्त्वयं विशेषः—वयमगिनहोत्रमीः श्वरोपासनं च कुर्वन्तः सन्तः (श्वतिहमाः) श्वतं हिमा हेमन्तर्तवो गच्छन्ति येषु संवत्सरेषु ते श्वतिहमा यावत्स्युस्तावत् (श्वर्थम्) वर्द्धमिह । एवं कृतेन कम्मीणा नोस्माकं नैव कदाचिद्धानिर्भवेदितीच्छामः ॥४॥

## ॥ भाषार्थ ॥

(सार्यसार्य) यह हमारा गृहपति अर्थात् घर छीर धातमा का रचक भीतिक श्राग्नि छीर परमेश्वर प्रतिदिन प्रातःकाल छीर सार्यकाल श्रेष्ठ उपासना की प्राप्त होके (सीमनस्य दाता) जैसे छारोग्य छीर छानन्द का देनेवाला है उसी प्रकार उत्तम से उत्तम वस्तु का देनेवाला है इसी से परमेश्वर (वसुदान:) वसु अर्थात् धन का देनेवाला प्रसिद्ध है। हे पर-मेश्वर ! इस प्रकार आप मेरे राज्य श्रादि व्यवहार छीर चित्त में प्रकाशित रिहये। तथा इस मन्त्र में अग्निहोत्र श्रादि करने के लिये मीतिक धानि भी प्रहण करने योग्य है (वयं त्वे०) हे परमेश्वर ! पूर्वाक प्रकार से हम आप को प्रकाश करते हुए श्रपने शारीर को (पुषेम) पुष्ट करें इसी प्रकार भीतिक श्राग्नि को प्रवालित करते हुए सब संसार की पुष्टि करके पुष्ट हों (प्रातःशातगृहपतिनीं०) इस मन्त्र का श्रर्थ पूर्व मन्त्र के तुल्य जानो

रान्त यह निरोध है कि अन्तिहोश और ईयर की उपासना करते हुए हम स्रोग ( रातहिमाः ) साँ हेमन्त ऋनु वीत जायं जिन वर्षों में श्रर्थात् सी वर्ष पर्यान्त ( ऋषेस ) घनादि पदार्थें से गृद्धि की प्राप्त होते रहें श्रीर व्योंक प्रकार से मिनिहोग्रादि कमें परके हमारी हानि कभी न हो ऐसी रखा बरते हैं ॥ २ ॥ ( तस्माद्वाहाखीं • ) महा का उपासक मनुष्य रात्रि भार दिवस के सन्धि समय में नित्य उपासना करें, जो प्रकाश श्रीर भनकार का संयोग है वही सन्त्या का काल जावना श्रीर उस समय में मो सन्ध्योपासन यी प्यान दिया करनी होती है वही सन्ध्या है श्रीर मां पुरु इंचर की छोट के उनरे की उपासना न करनी तथा सन्ध्योपासन भी न होंद् ऐगा इसी को सन्क्योपासन करते हैं ॥ ३ ॥ ( उचन्तमस्ते पान्त॰ ) जब मुख्ये के टदय और घस्त का समय आवे उसमें नित्य माग्रस्यरूप प्राद्धिय परमेश्वर की उपासना करता हुआ ब्रह्मोपासक ही मनुष्य संपूर्व नुग्र को प्राप्त होता है। इससे प्रय मनुष्यों को उचित है कि दो समय में परमेश्वर की नित्य उपासना किया करें ॥ ४ ॥ इसमें मगुस्मृति की भी साफी है कि दो धिं। राप्ति से लेके स्थ्योंदय पर्यन्त शनःसन्त्र्या भार सूर्यांन्त से केकर तारों के दर्शन पर्यान्त सार्यकाल में मविता भयांत् सब जगत् की उत्पत्ति करने वाले परमेश्वर की उपासना गायञ्यादि मन्त्राँ के धर्म विचारपूर्वक नित्य करें ॥ १ ॥ ( न तिष्टति तु॰ ) वं। मनुष्य नित्य प्रातः ग्रीर सार्य सन्ध्योपासन को नहीं करता उसकी गूद के समान समक कर द्विजकुल से श्रलग करके गूदकुल में रखदेना चाहिये । वह सेवाकमं किया करे और उस के विचा का चिह्न यज्ञोपवीत भी न रहना चाहिये, इससे सब मनुष्यों को उचित है कि सब कामी के इस काम को मुक्य जानकर प्रवीक दो समयों में जगदीश्वर की उपा-बना निस्य करते रहे ॥ इत्यग्निहोत्रसरूयोपासनप्रमाखानि ॥

इति प्रथमी महायज्ञः समासः ॥

7~

## श्रथ द्वितीयोश्निहोत्रो देवयंद्यः प्रोच्यते ॥

उसका श्राचरण इस प्रकार से करना चाहिये कि सन्ध्योपासन करने के पश्चात श्रानिहोत्र का समय है। उसके लिये सोना, चांदी, तांत्रा, लोहा वा मिट्टी का कुएड बनवा लेना चाहिये जिसका परिमाण सोलह श्रंगुल चौड़ा, सोलह श्रंगुल गहिरा श्रोर उसका तला चार श्रंगुल का लंबा चाँड़ा रहे। एक चमसा जिसकी ढंढी सोलह थंगुल थीर उसके थयभाग में 'खंगूठा की यवरेखा के प्रमाख से लम्या चाँड़ा श्राचमनी के समान वनवा लेवे सो भी सोना चांदी वा पलाशादि लकदी का हो। एक श्राज्यस्थाली -अर्थात् घृतादि सामग्री रखने का पात्र सोना चांदी वा पृवांक्र लकड़ी का चनवा लेवे । एक जल का पात्र तथा एक चिमटा थीर पलाशादि की स्तकदी समिधा के लिये रख लेवे। पुन: घृत की गर्मकर द्वान लेवे। और एक सेर घी में एक रत्ती कस्तृरी, एक मासा केसर पीस के मिलाकर अफ्र पात्र के तुल्य दूसरे पात्र में रख छोड़े। जब श्रग्निहोत्र करे तब शुद स्थान में घेठ के पूर्वोक्न सामग्री पास रख तेवे । जल के पात्र में जल श्रीर धी के पात्र में एक छुटांक वा श्रधिक जितना सामर्थ्य हो उतने शोधे हुए श्री को निकाल कर ग्राग्नि में तपा के सामने रख लेवे। तथा चमसे को भी रख लेवे । प्रनः उन्हीं पलाशादि वा चन्दनादि लकड़ियां को वेदी में •रखकर उनमें श्रागी धरके पंखे से प्रदीप्त कर नीचे लिखे मन्त्रों में से -पुक २ मन्त्र से पुक २ श्राहुति देता जाय, प्रात:काल वा सायंकाल में। अथवा एक समय में करे तो सब मन्त्रों से सब श्राहृति किया करे॥

॥ त्रथाग्निहोत्रहोमकरणार्थाः मन्त्राः ॥

सूर्यों ज्योतिज्योतिः सूर्यः स्वाहां ॥ सूर्योवज्यों ज्यो-तिर्वज्यः स्वाहां ॥ ज्योतिः सूर्याः सूर्योज्योतिः स्वाहां ॥ सज्-द्विन सिक्ता सज्रुष्ठपसेन्द्रवत्या ॥ जुपाणः सूर्योवेतु स्वाहां ॥ पते चत्वारो मन्त्राः प्रातःकालस्य सन्तीति वोध्यम् ॥ श्रानिज्योतिज्योतिग्रिनः स्वाही ॥ श्रानिविच्चोज्योति-विक्षेः स्वाही ॥

भाग्न ज्योंतिरिति मन्त्रं मनसोञ्चार्यं तृतीयाहुतिर्देया ॥ ३ ॥ सृज्देवेने सिव्ता सज्राज्येन्द्रेवत्या ॥ जुणुणोऽश्चाग्नि-देतु स्वाही ॥ य० ग्र० ३ । मं० ६ । १० ॥ पते सायंकालस्य मन्त्राः सन्तीति चेदितव्यम् ॥

अधामयोः कालयोरिनहोत्रे होमकरणार्थास्समाना मन्ताः श्रां भूरनये प्राणाय स्वाहा ॥ श्रां भुवर्वायवेऽपानाय स्वाहा ॥ श्रां स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा ॥ श्रां भूभ्रेवः स्वरिनवाय्वादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा ॥ श्रां आपो व्योती रसोमृतं त्रहा भूभ्रेवः स्वरां स्वाहा ॥ श्रां सर्व वै पूर्ण्धं स्वाहा ॥

॥ भाष्यम् ॥

(सृत्यों०) यश्चराचरात्मा ज्योतियां प्रकाशकानामिय ज्योतिःप्रकाशकः सर्वशाणः परमञ्जरोगस्त तस्म स्वाहाःश्वीत् तदाकापालनार्थं सर्वजगद्रपकारायकाद्वति ददाः ॥ १॥ (स्व्योव०) योः
पालनार्थं सर्वविद्यो ज्योतियां झानवतां जीवानामिय वर्ज्योन्तर्यामिनया सत्योपदेष्टा सर्वात्मा स्र्यः परमेश्वरोस्ति तस्म०॥ २॥
(ज्योतिः स्र्यः०) यः स्वयंप्रकाशः सर्वजगत्प्रकाशकः स्यो
जगदीश्वरोगस्त तस्म०॥ ३॥ (सजू०) यो देवेन द्योतकेन
जगदीश्वरोगस्त तस्म०॥ ३॥ (सजू०) यो देवेन द्योतकेन
सवित्रा सर्यालोकेन जीवेन च सह तथा (इन्द्रवत्या) सर्योप्रका-

श्रवत्योपसाथवा जीववत्या मानसवृत्या ( सजूः ) सह वर्त्तमानः परमेखरोशस्त सः ( जुपाणः ) संमीत्या वर्त्तमानः खन् (सूर्यः) सर्वात्मा कृपाकटाने शास्मान् वेतु विद्यादिसद्गुरोपु जातविज्ञाना-न् करोत् तस्मै० ॥ ४ ॥ इमाश्चतस्र श्राहुतीः प्रातरिगहोत्रे कुर्वन्तु । अथ सायंकालाहुतयः । ( श्रीग्न० ) योऽग्निर्झानस्यरू-पो ज्ञानप्रदश्च ज्योतिपां ज्योतिः परमेश्वरोशस्त तस्मै०॥१॥ ( अग्निवैच्चीं ) यः पूर्वीकोश्गनरनन्तविद्य आत्मप्रकाशकः सर्व-पदार्थप्रकाशकश्च सूर्यादिद्योतकोशस्त तस्मै०॥२॥ श्राग्निज्यी-'तिरित्यनेनैव तृतीयाहुतिर्देया तद्रथश्च पूर्ववत् ॥ ३ ॥ (सजूर्दे०) यः पूर्वोक्षेन देवेन सवित्रा सह परमेश्वरः सजूरस्ति । यश्चेन्द्र-वत्या वायुचन्द्रवत्या राज्या सह सजूर्वर्तते सोग्निः ( जुपाणः ) संशीतोस्मान् वेतु नित्यानन्दमोचासुराय स्वरूपया कामयतु तस्मै जगदीश्वराय स्वाहेति पूर्ववत् ॥ ४ ॥ एताभिः रायंकालेशीनहो-त्रिणो जुह्नति। एकस्मिन् काले सर्वाभिन्नी (सर्व वै०) हे जगदीश्वर! यदिदमस्माभिः परोपकारार्थं कर्म कियते भवत्कृपया परोपकारा-यालं भनित्वति । एतद्थेमेतत्कम्मै तुभ्यं समर्प्यते॥ ( श्रों भूर० ) एतानि सर्वाणीश्वरनामान्येव वेद्यानि । एतेवामर्था गायज्यर्थे द्र-प्रव्याः ॥ एवं प्रातः सायं सन्ध्योपासनकरणानन्तरमेतैर्मन्त्रेहींमं कृत्वाऽग्रे यावदिच्छा तावद्गायत्रीमंत्रेण स्वाहान्तेन होमं कुर्या-त्॥ अग्नये परमेश्वराय जलवायुशुद्धिकरणाय च होत्रं हवनं यस्मिन् कर्मणि क्रियते तद्गिनहोत्रम् ॥ सुगन्धिपृष्टिमिएबुद्धिवृ-दिशौर्यं वैर्यवलकररोगनाशकरैर्गु गुर्युक्तानां द्रव्याणां होमकर-रोन वायुवृष्टिजलयोः शुद्धचा पृथिवीस्थपदार्थानां सर्वेपां शुद्ध-वायुजलयोगादत्यन्तोत्तमतया सर्वेषां जीवानां परमसुखं भवत्ये-वातः । तत्कर्मकर्वृणां जनानां तदुपकारतयाष्त्यन्तसुखलाभो भ-

## **बतीश्यरमसम्बता चेत्येत**दाद्यर्थमन्निहोत्रकरण्म् ॥

## ॥ भाषार्थ ॥

( मुख्यांच्या ) जो घराघर का शाला प्रकाशस्वरत्व श्रीर सूर्यादि कारक नों में का भी मकारक है उसकी मसलता के लिये हम लोग होम करते हैं। ( सुयोव० ) जो सूर्व परमेश्वर हम को सब विधाओं का रेनेपाला धीर हम लोगों से उनका प्रचार करानेपाला है उसी के श्रवसह से इस लोग प्रश्निहोत्र करते हैं। (ज्योतिः सृर्खः०) जो श्राप प्रकाश-मान भीर अनन् का प्रकारा करनेवाला सूर्य घर्थात् सब संसार का **ईंबर है** उसकी प्रसन्तना के धर्म हम लोग होम करते हैं। ( सज्देविन॰ ) को परमेश्वर मुख्यादि लोकों में स्थापक, बाबु छीर दिन के साथ परिपूर्ण, सव पर फ्रीति करनेवाला छोर सच के छंग २ में ब्याप्त है। वह श्रान परमेश्वर हमको दिश्ति हो । उसके धर्ध हम होम करते हैं । इन चार बाद्धानियां को प्रातःकाल श्रामिद्दोत्र में करना चाहिये, (श्रामिक्योंति॰) भारित जो परसेश्वर ज्योतिःस्वरूप है उसकी खाज़ा से हम परोपकार के निये होन करते हैं थोर उसका रचा हुया जो यह भीतिकारित है जिसमें इन्य रानते हैं मो इसलिये हैं कि उन इन्यों को परमाणु करके जल धीर पायु, पृष्टि के साथ मिलाके उन को शुद्ध करदे जिससे सब संसार मुद्धा होके पुरमार्थी हो । ( श्रानिर्वर्गी० ) श्रानि जो परमेश्वर वर्ग श्रयीत् सब विद्यार्थीं का दैनैवाला तथा भौतिक श्रानि शारोग्य श्रीर बुद्धि वदाने का हेतु हैं इसलिये इस लोग होम करके परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं यह दूसरी श्राहुति दुई। तीसरी श्राहुति प्रथम मन्त्र से मीन करके करनी चाहिये प्रार चीथी (सर्जुदैवेन ०) जी परमेश्वर प्राचादि में च्यापक, वायु श्रीर राजि के साथ पूर्ण, सब पर श्रीति करनेवाला श्रीर सब के श्रंग र में ज्यास है वह श्रामि परमेश्वर हमको शास हो जिसके लिये हम हीम करते हैं ॥ अब जिन मन्त्रों से दोनों समय में होम किया जाता है उन- को लिखते हैं ( ग्रॉं भू० ) इन मन्त्रीं में जो २ नाम हैं ने सब इंधर के ही जानो । उनके अर्थ गायत्री मन्त्र के अर्थ में देखने योग्य हैं और ( श्रापो० ) श्राप जो प्राया परमेश्वर के प्रकाश को प्राप्त होके रस श्रयांत नित्यानन्द मोचस्वरूप है उस बहा को प्राप्त होकर तीनों लोकों में हम जीग श्रानन्द से विचरें। इस प्रकार प्रातः श्रीर सायंकाल सन्ध्योपासन के पीछे इन पूर्वीक्ष मन्त्रों से होम करके श्रधिक होम करने की जहांतक इच्छा हो वहांतक स्वाहा अन्त में पढ़कर गायत्री सन्त्र से होस करें। श्राग्नि वा परमेश्वर के लिये जल श्रीर पवन की शुद्धि वा ईश्वर की श्राज्ञा पालन के अर्थ होत्र जो हवन अर्थात् दान करतें हैं उसे आनिहोत्र कहते हैं। केशर, कस्त्री म्रादि सुगन्ध। घृत दुग्ध म्रादि पुष्ट। गुड़ शर्करः श्रादि मिष्ट तथा सोमलतादि श्रोपधि रोगनाशक जो ये चार प्रकार के ख़द्धि, चृद्धि, शूरता, धीरता, वल श्रीर श्रारोग्य करनेवाले गुणां से युक्र पदार्थ हैं उनका होम करने से पचन श्रीर वर्णाजल की श्राद्धि करके श्राद्ध पवन श्रोर जल के योग से पृथिवी के सब पदार्थी की जो श्रत्यन्त उत्त-मता होती है उससे सब जीवों को परम सुख होता है। इस कारण उस श्राग्निहोत्र करमे करनेवाले मनुष्यां को भी जीवां के उपकार करने से श्रत्यन्त सुख का लाभ होता ह तथा ईश्वर भी उन मनुष्यों पर प्रसक होता है ऐसे २ प्रयोजनों के अर्थ अग्निहोत्रादि का करना अत्यन्त उचित È 11 इत्यग्निहोत्रविधिः समाप्तः॥

श्रथ तृतीयः पितृयज्ञः ॥

तस्य द्वौ भेदौ स्तः। एकस्तर्पणाख्यो द्वितीयः श्राद्धाख्यश्च । तत्र येन कर्मणा विद्वषो देवानृषीन् षितृंश्च तर्णयन्ति सुखय-नित तत् तर्षणम्। तथा यत्तेषां श्रद्धया सेवनं क्रियते तच्छ्राद्धं वेदितव्यम्। तदेतत् कर्म विद्वत्सु विद्यमानेष्वेय घट्यते। नैव मृतकेषु कुतः तेषां सन्निकर्षामावेन सेवनाशक्यत्वात्। मृतको- रेशेन यत्कियते नैव तेभ्यस्तत्यातं भवतीति व्यर्थापत्तेः । तस्मा-विद्यमानाभिप्रायण्तत्कम्मापिद्श्यते । सेव्यसेवकसन्निकपीत्सर्व-मेतत्कर्तुं शक्यत इति । तत्र सत्कर्तव्यास्त्रयः सन्ति । देवाः, सूचयः, पितरस्च, तव देवेषु प्रमाण्म् ॥

पुनन्तुं मा देवजनाः पुनन्तु मनेसा धिर्यः ॥ पुनन्तु विस्तां भुतानि जानवेदः पुनिहिसां ॥ य० अ० १६ । मं० ३६ ॥ द्वयं वाऽइदं न तृतीयमस्ति । सत्यं चैवातृतं च सत्य-मेव देवा अनृतं मनुष्या इद्महमनृतात्सत्यप्रपेमीति तन्यनुष्ये-म्यो देवानुपति ॥ स व सत्यमेव वदेत् । एतद्धि व देवा व्रतं चरनित यत्सन्यं तस्मात्त यशो यशोह भवति य एवं विद्यां तस्तत्यं वद्ति ॥ शत० कां० १ । अ० १ । व्रा० १ । कं० १ । प्रा० ६ । कं० १० ॥

### ॥ भाष्यम् ॥

(पुनन्तु॰) है (जातवेदः) परमेश्वर!(मा)मां (पुनीहि) सर्वथा पवित्रं कुरु भवित्रण्डा भवदाष्ठापालिना (देवजनाः) विद्वांसः श्रेष्ठा ग्रानिनो विद्यादानेन (मा) मां (पुनन्तु) पवित्रं कर्वन्तु तथा (पुनन्तु मनसा वियः) भवदत्तविद्यानेन भवद्रिप-प्रयानेन वा नो वुद्धयः पुनन्तु पवित्रा भवन्तु (पुनन्तु विश्वा भूतानि॰) विश्वानि सर्वाणि संसारस्थानि भूतानि पुनन्तु भवन्तुपाति॰) विश्वानि सर्वाणि संसारस्थानि भूतानि पुनन्तु भवन्तुपात्रा पवित्राणि सुवानन्द्युक्तानि भवन्तु। (द्वयं वा॰) मतुः स्थाणां द्वाभ्यां लक्षणाभ्यां द्वे एव संदे भवतः। देवाः, मनुष्या-प्राणां द्वाभ्यां लक्षणाभ्यां द्वे एव संदे भवतः। देवाः, मनुष्या-प्राणां द्वाभ्यां सत्यं चैवानृतं च कारणे स्तः (सत्यमेव॰) यत्स-

त्यवचनं सत्यमानं सत्यं कम्मेंतदेवानां लक्षणं भवति तथैतदनृतं वचनमनृतं मानमनृतं कमं चिति मज्ज्याणाम् । योऽनृतात् पृथ-ग्भूत्वा सत्यमुपेयात् स देवजातौ परिगण्यते । यश्च सत्यात् पृ-थग्भूत्वाऽनृतमुपेयात्स मनुष्यसंश्चां लभेत तस्मात्सत्यमेव सर्वदा वदेन्मन्येत्कुरुयाच्च यत्सत्यं वतमस्ति तदेव देवा श्राचरित स यशस्विनां मध्ये यशस्वीति देवो भवति तिद्वपरीतो मनुष्यश्च तस्मादत्र विद्वांस एव देवास्सन्तीति ॥

# ॥ भाषार्थ ॥

श्रव तीसरा पितृयज्ञ कहते हैं । उसके दो भेद हैं एक तर्पण, दूसरा श्राद्ध । तप्पंश उसे कहते हैं जिस कम से विद्वान् रूप देव, ऋषिश्रीर पितरों को सुख्युक्त करते हैं। उसी प्रकार जो उन लोगों का श्रद्धा से सेवन करना है सो श्राद्ध कहाता है। यह तर्पण श्रादि कम विद्यमान श्रर्थात् जो प्रत्यच हैं उन्हीं में घटता है सृतकों में नहीं क्योंकि उनकी माप्ति श्रीर उनका प्रत्यच होना दुर्जभ है। इसी से उनकी सेवा भी किसी प्रकार से नहीं हो सकती किन्तु जो उनका नाम लेकर देवे वह पदार्थ उनको कभी नहीं मिल सकता ध्सिलिये मृतकों को सुख पहुंचाना सर्वथा श्रसंभव है इसी कारण विद्यमानों के श्रामिप्राय से तप्पेण श्रीर श्राद्ध वेट में कहा है। सेवा करने योग्य और सेवक अर्थात् सेवा करने वाले इनके अत्यत्त होने पर यह सब काम होसकता है। तर्पण श्रादि कर्म में सत्कार करने योग्य तीन हैं। देव, ऋषि श्रीर पितर । उनमें से देवों में प्रमाश-( पुनंत्० ) हे जातवेद परमेश्वर श्राप सब प्रकार से मुक्को पवित्र करें। जिनका चित्त आप में है तथा जो आपकी आज्ञा पालते हैं वे विद्वान् श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष भी विद्यादान से मुक्त को पवित्र करें । उसी प्रकार प्रापको दिया जो विशेष ज्ञान वा श्रापके विषय का ध्यान उससे हमारी बुद्धि पवित्र हों ( पुनन्तु विश्वाभूतानि० ) श्रीर संसार के सब जीव श्रापकी

कृषा से पवित्र धार श्रानन्द्युक हां (द्वयं वा०) दो लक्षां से मनुष्यां की दो संज्ञा होती हैं धर्यात् देव श्रीर सनुष्य । वहां सत्य श्रीर फूंट दो कारण हैं । (सत्यमेव०) जो सत्य बोलने, सत्य मानने श्रोर सत्य कमें करनेवाले हैं वे देव श्रीर वैसे ही फूंट बोलने, फूंट मानने श्रीर फूंट कमें करने वाले सनुष्य कहाते हैं। जो फूंट से श्रलग हो के सत्य को प्राप्त हों वे देवजाति में गिने जाते हैं श्रीर जो सत्य से श्रलग हो के फूंट को आहा हों वे सनुष्य श्रमुर श्रीर रावस कहे हैं, इससे सब काल में सत्य ही कहे, माने श्रीर करे। सत्यवत का श्रावरण करनेवाला मनुष्य यश-रित्यों में यशस्वी होने से देव श्रीर उससे उलटे कमें करनेवाला श्रमुर होता है। इस कारण से यहां विद्वान ही देव हैं।

#### ॥ अथर्पित्रमाणम् ॥

तं युक्तं वृद्धिष्टि प्राचिन् पुरुपं जातमंत्रतः । तेनं देवा अयजनत साध्या ऋष्यरच ये ॥ य० अ० ३१। मं०६ ॥ अथ यदेवानुत्रुवीत । तेनिषम्य ऋणं जायते तद्भयेम्य एतत्करोत्यृपीणां निधिगोप इति ह्यन्चानमाहुः ॥ शत० कां० १। अ० ७। कं० ३॥ अथापेयं प्रवृणीते । ऋण्पिम्यश्रवैनमेतद्देवेम्यश्र निवद्यत्ययं महावीयों यो यक्तं प्राप्पित्रवश्रीते तस्मादापेयं प्रवृणीते ॥ शत० कां० १। प्रपा० ३। अ० ४। कं० ३॥

### शा माध्यम् ॥

तं यद्गमिति मन्त्रः सृष्टिविद्याविषये व्याल्यातः । ( स्रथ यदे वा० ) स्रथेत्यनन्तरं यत्सविवद्यां पठित्यानुवचनमध्यापनं कर्माः स्ति तद्दिकृत्यमस्ति । तनाध्ययनाच्यापनकर्मण्षिभ्या देयमृणं जायते। यत्तेषामृषीणां सेवनं करोति तदेतेभ्य एव सुस्कारी भवति। यः सर्वविद्याविद्युत्वाध्यापयित तमनूचानमृषिमाहुः। (अयार्षेयं प्रवृषीते०) यो मनुष्यः पठित्वा पाठनाष्यं कर्म प्रवृष्किते तदार्षेयं कर्मास्ति। य एवं कुर्वन्ति तभ्य ऋषिभ्यो देवेभ्य- अतित्रयकरं वस्तुसवनं च निवेदयित सोयं विद्वान् महावीर्यो भूत्वा यश्चं विद्वानाष्यं (प्रापत्) प्राप्नोति ते चैनं विद्यार्थिनं विद्वां कुर्य्युः। यश्च विद्वानस्ति यश्चापि विद्यां गृहाति स ऋष्विसंश्चं कुर्य्युः। यश्च विद्वानस्ति यश्चापि विद्यां गृहाति स ऋष्विसंश्चं कुर्यते।। भाषार्थ।।

(तं यजं०) इस मन्त्र का अर्थ भूमिका के सृष्टिविद्या विषय में कह दिवा है, अब इसके अनन्तर सब विद्याओं को पढ़ के जो पढ़ाना है वह अर्थिकर्म कहाता है उस पढ़ने और पढ़ाने से ऋषियों का ऋण अर्थात् उनको उत्तम २ पढ़ार्थ देने से निवृत्त होता है और जो इन ऋषियों की सेवा करता है वह उनको अल करनेवाला होता है (निधिगोप:) यही व्यवहार अर्थात् विद्या कोश का रचा करने वाला होता है। जो सब विद्याओं को जान के सब को पढ़ाता है उसको ऋषि कहते हैं॥ (अर्था-वेंग प्रवृत्योति०) जो पढ़के पढ़ाने के लिये विद्यार्थी का स्वीकार करना है सो आपंथ अर्थात् ऋषियों का कर्म कहाता है जो उस कर्म को करते हैं उन ऋषियों और देवों के लिये प्रसन्न करनेवाले पढ़ार्थों का निवेदन तथा सेवां करता है वह विद्वान् अति पराक्रमी हो-के विशेष ज्ञान को प्राप्त होता है। जो विद्वान् और विद्या को प्रहण करनेवाला है उसका ऋषि वाम होता है। जो विद्वान् और विद्या को प्रहण करनेवाला है उसका ऋषि वाम होता है। इस कारण से इस आवेंय कर्म को सब मनुष्य स्वी-कार करें।।

॥ अय'पितृपु प्रमाणम् ॥

<u> जर्जे वहन्तीरमृतं युतं पर्यः कीलालं परिस्नुतम् ॥</u>

# ख्या स्यं तुर्पयेत में पितृन् ॥ य० अ० २। मं० ३४॥॥॥ मान्यम्॥

(ऊर्जं वहन्ती०) ईश्वरः सर्वोन्प्रत्याशं वदाति सर्वे मड्ड-या पव जानीयुर्वदेयुश्चाशापयेयुरिति, मे पितृन् मम पितृपिता-महादीन् श्राचार्याद्वांश्च यूयं सर्वे मनुष्याः तर्णयत सेवया प्रस-भान् कुरुत तथा (स्वधा स्थ) सत्यविद्यामकिस्वपदार्थधारि-यो भवत । केन केन पदार्थेन ते सेवनीया इत्याह । ऊर्जं पराम-मं प्रापिकाः सुगन्धिता हृद्या श्रापस्तेभ्यो नित्यं दृद्युः (असृतं) भानृतात्मकमनेकविद्यरसं (धृतं) श्राज्यं (पयः) दुग्धं (सी-सालं) श्रानेकविद्यसंस्कारेः सम्पादितमत्रं मान्तिकं मधु स (प-रिस्तुतं)कालपक्वं फलादिकं च द्त्वापितृन् प्रसन्नान् कुर्ण्युः ॥१॥

# . . . ।। भाषार्थ ॥

( ऊर्ज वहन्ती० ) पिता वा स्वामी अपने पुत्र पौत्र की वा नीकरों को सब दिन के लिये आजा दे के कहे कि ( तप्पंयत मे पितृन ) को पिता पितामहादि माता मातामहादि तथा आवार्य्य और इनसे मिन्न भी विद्वान लोग अवस्था अथवा ज्ञान से वृद्ध मान्य करने योग्य हों उन सब के आत्माओं को यथायोग्य सेवा से प्रसन्त किया करो। सेवा करने के पदार्थ ये हैं। ( उर्ज वहन्ती ) जो उत्तम २ जल ( अमृतम् ) अनेक विधरस ( वृतं ) वी ( पयः -) दूध ( कीलालं ) अनेक संस्कारों से सिद्ध किये रोगनाश करने वाले उत्तम २ अन्न ( परिश्रुतम् ) सब प्रकार के उत्तम २ फल हैं इन सब पदार्थों से उनकी सेवा सदा करते रही जिससे उनका आत्मा प्रसन्न होके तुम लोगों को आशीर्वाद देता रहे कि उससे तुम लोग भी सदा प्रसन्न रही ( स्वधास्थ० ) हे प्रवोक्त पितृ बोगों ! तुम सब हमारे अमृतरूप पदार्थों के भोगों से सदा सुखी रही। और जिस ने सब हमारे अमृतरूप पदार्थों के भोगों से सदा सुखी रही। और जिस ने

पदार्थ की तुम को अपने लिये इच्छा हो जो जो हम कोग कर सकें उस रे की आज्ञा सदा करते रहो। हम लोग मन वचन कमें से तुम्हारे सुख करने में स्थित हैं। तुम लोग किसी प्रकार का दुःख मत पाओ। जैसे तुम लोगों ने वाल्यावस्था और ब्रह्मचर्याश्रम में हम लोगों को सुख दिया है वैसे हम को भी आप लोगों का अत्युपकार करना अवस्य चाहिये जिससे हम को कृतझता दोप न प्राप्त हो॥ १॥

॥ अथ विवृणां परिगणनम् ॥

येषां पितृसंज्ञा ये सेवितुं योग्याश्च ते क्रमशो लिख्य-न्ते । सोमसदः । अग्निष्वात्ताः । वर्हिपदः । सोमपाः । इविश्वेजः । आज्यपाः । सुकालिनः । यमराजाश्चेति ।

#### ॥ भाष्यम् ॥

(सो०) सोमे ईश्वरे सोमयागे वा सीदिन्त ये सोमगुणाश्च ते सोमसदः । (श्र०) श्राग्निरिश्वरः सुष्ठुतया श्रात्तो गृहीतो यैस्ते श्राग्निष्वाताः यद्वा श्रग्नेगुण्कानातपृथिवी, जलं, व्योम, यानयन्त्ररचनादिका, पदार्थविद्या सुष्ठुतया श्रात्ता गृहीता यैस्ते। (व०) विहीप सर्वोत्कृष्टे ब्रह्मणि श्रमदमादिपृत्तमेपु गुणेषु वा सीदिन्त ते वाहिपदः । (सो०) यक्षेनोत्तममोपधिरसं पिवन्ति पाययन्ति वा ते सोमपाः। (ह०) हिनिर्त्तमेय यक्षेन शोधितं हाष्ट्रिजलादिकं भोकुं भोजियनुं वा शीलमेषां ते हिनिर्भुजः। (श्रा०) श्राप्यं घृतम्। यद्वा श्रज गतिचपण्योर्यात्वर्थादाज्यं विक्षानम्। तद्दानन पान्ति रचन्ति पाययन्ति रच्चयन्ति ये विद्वां-सस्ते श्राष्ट्यपाः। (सु०) ईश्वरिवद्योपदेशकरणस्य ग्रहणस्य च शोमनः कालो येषां ते। यद्वा ईश्वरक्षानप्राप्त्या सुलक्ष्यः स-देव कालो येषां ते सुकालिनः। (य०) ये पच्चपातं विहाय न्या-यव्यवस्थाकर्चीरस्सन्ति ते यमराजाः॥

# ॥ भाषार्थ ॥

(सो०) जो ईश्वर और सोमयज्ञ में निपुद्ध और जो शान्त्यादिगुब् साहित हैं वे सोमसद् कहाते हैं ( अ० ) श्राग्न जो परमेश्वर वा भौतिक उनके गुया ज्ञात करके जिनने अच्छे प्रकार अग्निविद्या सिद्ध की है उनको मानिष्वात्ता कहते हैं। (ब०) जो सब से उत्तम परब्रह्म में श्थिर होके शम दम सत्य विद्यादि उत्तम गुर्खों में वर्तमान हैं उनको बर्हिपद् कहते हैं। (सो॰) जो यज्ञ करके सोमजतादि उत्तम श्रोपधियों के रस के पान करने श्रीर कराने वाले हैं तथा जो सोम विद्या की जानते हैं उनकी सोमपा कहते हैं ( ह० ) जो अग्निहोत्रादि यज्ञ करके वायु और वृष्टि जल की ख़ुद्धि द्वारा सब जगत् का उपकार करते श्रीर जो यज्ञ से श्रवजिलादि को शुद्ध करके खाने पीने वाले हैं उन को हविश्वेज कहते हैं ( श्रा० ) भाज्य कहते हैं घुत स्निग्धपदार्थ श्रीर विज्ञान को जो उसके दान से रहा करने वाले हैं उनको ग्राज्यपा कहते हैं। (सु॰) मनुष्य-शरीर को प्राप्त होकर ईखर श्रीर मलाविद्या के उपदेश का जिनका श्रेष्ठ समय श्रीर सदा उपदेश में ही वर्त्तमान हैं उन को सुकालिन कहते हैं। (य०) जो पच-पात को छोड़ के सदा सत्य व्यवस्था न्याय ही करने में रहते हैं उनको यमराज कहते हैं ॥

मातृपितामहप्रपितामहाः । मातृपितामहीप्रपितामहः स-गोत्राः सम्वन्धिनः ॥

#### ॥ भाष्यम् ॥

(पि॰) ये सुष्ठुतया श्रेष्ठान् विदुषो गुणान् वासयन्तस्तः वसन्तश्च विद्वानाद्यनन्तधनाः स्वान् जनान् धारयन्तः पोषयन्त-इच चतुर्विशतिवर्षपर्यन्तेन ब्रह्मचर्य्येण विद्याभ्यासकारिणः स्वे जनकाश्च सन्ति ते पितरो वसवो विद्येया ईखरोति । (पिता॰) य पद्मपातरिहता दुप्टान् रोदयन्तश्चतुश्चत्वारिश्चद्रपेपर्यन्तेन ब्रह्मचर्यसेवनेन कृतविद्याभ्यासास्ते चद्गाः स्वे पितामहाश्च प्राधास्तथा चद्ग ईश्वरोपि। (प्रिप०) आदित्यवदुत्तमगुणप्रकाशन्का विद्धांसोऽप्रचत्वारिशद्वर्षेण ब्रह्मचर्येण सर्वविद्यासम्पन्नाः स्यं-विद्याप्रकाशाः स्वे प्रिपतामहाश्च प्राह्मास्तथाऽऽदित्योऽविनाशी-श्वरो वात्र गृह्यते (मा०) पित्रादिसहश्यो मात्राद्यः सेव्याः। (स०) ये स्वसमीपं प्राप्ताः पुत्राद्यस्ते श्रद्धया पालनीयाः। (श्रा० सं०) ये गुर्वादिसख्यन्तास्सन्ति ते हि सर्वदा सेवनी-याः॥ इति पितृयद्यविद्धः समाप्तः॥

# ॥ भाषार्थ ॥

जो वीर्यं के निपेकादि कर्मों करके उत्पत्ति और पालन कर भौर वैविस वर्ष पर्यन्त महाचर्याश्रम से विद्या को पढ़े उसका नाम पिता श्रीर वसु हैं (पिता॰) जो पिता का पिता हो श्रीर चवालीस वर्ष पर्यन्त प्रह्मचर्याश्रम से विद्या पढ़ के सब जगत् का उपकार करता हो उसको प्रिपतामह श्रीर श्रादित्य कहते हैं तथा जो पित्रादिकों के तुल्य पुरुष हैं उनकी भी पित्रादिकों के तुल्य सेवा करनी चाहिये। (मा॰) पित्रादिकों के समान विद्या स्वभाव वाली कियों की भी श्रत्यन्त सेवा करनी चाहिये (सगो॰) जो समीपवर्त्ती श्राति के योग्य पुरुष हैं वे भी सेवा करने के योग्य हैं (श्राचार्यादि सं॰) जो पूर्ण विद्या के पढ़ाने वाले श्रीर श्वसु-रादि सम्बन्धी तथा उनकी सी हैं उनकी यथायोग्य सेवा करनी चाहिये।

पतेपां विद्यमानानां सोमसदादीनां सुखार्थं प्रीत्या यत्सेवनं क्रियते तत्तर्पणम्, श्रद्धया यत्सेवनं क्रियते तच्छ्राद्धम् ॥

ये सत्यविद्यानदानेन जनान पान्ति रच्चित ते पितरो विश्वे-याः । श्रत्र प्रमाणानि—ये नः पूर्वे पितरः सोम्यासं इत्यादीनि यजुर्वेदस्यकोनर्विशितितमेऽध्यायं सप्तस्य सोमसदादिपु पित्यु द्रष्टस्थानि । तथा ये समानाः समनसः वितरो यमराज्ये । इत्यादीनि
यमराजपु । वित्रभ्यः स्वयायिभ्यः स्वया नमः । इत्यादीनि वितृष्टितामह्यवितामहादिपु प्यं नमो यः वितरो रसायत्यादीनि विवृष्टां
सत्कारे च । इति ऋग्यजुरादिवचनानि सन्तीति वोध्यम् । अन्यच्च — यस्न् यद्नित वं विवृन् स्द्रांश्चैय वितामहान् । प्रिवतामहार्श्चादित्यान् श्रुतिरेपा सनातनी ॥ १ ॥ म० - अ० दे ।
इस्रो० २५४॥

# ॥ भाषार्थ ॥

जो सोमसदादि पितर विद्यमान श्रर्थात् जीवते हां उनको प्रीति से सेवनादि से तृप्त करना तर्पण श्रीर श्रद्धा से श्रत्यन्त प्रीतिपूर्वक सेवन करना है सो श्राद्ध कहाता है जो सत्य विज्ञानदान से जनों को पालन करते हैं वे पितर हैं। इस विषय में प्रमाण -ये नः पूर्वे पितरः सोम्यासः हत्यादि मन्त्र सोमसदादि सातों पितरों में प्रमाण हैं। समानाः समनसः पितरो यमराज्ये। इत्यादि मन्त्र यमराजां। पितृम्यः स्वधायिम्यः स्तवा ममः। हत्यादि मन्त्र पितरां के सेवा श्रीर संकार में प्रमाण हैं। ये श्राप्य- श्रुवेंद श्रादि के वचन हैं और मनुजी ने भी कहा है कि पितरों को वसु, पितामहों को उद्ध श्रीर प्रपितामहों को श्रादित्य कहते हैं यह सनातन श्रुवि हो। मनु० श्र० ३। इत्योठ २०४॥ इति पितृयज्ञविधिः समाप्तः ॥ श्राय चिताचैश्चदेविधित्ति स्त्राते।

यदम्नं पश्चमहारलवणं भाजनार्थं भवेत्तेनेव वित्ववेशवदेव-कर्म कार्य्यम् । वेश्वदेवस्य सिद्धस्य गृह्येञ्नौ विधिपूर्वकम् ॥ आभ्यः कुर्यादेवताभ्यो ब्राह्मणे द्योममन्वहम् ॥ मनु० अ० ३।

प्रलो० दर ॥

## ॥ श्रथ वलिवैश्वदेवकर्माणि प्रमाण्म् ॥

अहेरह विक्रिमित्ते हरन्तोऽरविये तिष्ठते घासमेग्ने ॥ ग्रायस्पोपेण सिम्पा मर्दन्तो मा ते अग्ने प्रतिवेशारिपाम॥१॥ अथवि० कां० १६ । अनु० ७ । मं० ७ ॥ पुनन्तुं मा देव जनाः पुनन्तु मर्नमा धिर्यः । पुनन्तु विश्वां भृतानि जार्त-वेदः प्रनिहि मा ॥ २ ॥ य० अ० १६ । मं० ३६ ॥

#### ॥ भाष्यम् ॥

(पुनन्तु०) श्रस्यार्थो देवप्रकरण उक्तः ॥ (श्रहरहर्विल०) हे श्रग्ने परमेश्वर ! ये भवदाशया चिलवेश्वदेवं नित्यं कुर्वन्तो मनुष्याः (रायस्पोपेण समिपा) चक्रवित्राज्यलस्या चृतदुग्धादिपुष्टिकारकपदार्यप्राप्त्या च सम्यक् श्रदेज्वया (मदन्तः) नित्यानन्दप्राताः सन्तः मातुः पितुराचार्य्यादीनां चोत्तमपदार्थैः प्रीतिपूर्विकां सेवां नित्यं कुर्युः (श्रश्यायेव तिष्ठते घासं०) यथाञ्चस्य सन्मुखे तद्भस्यं त्रण्वीस्थादि चा तत्पानार्थं जलादिपुष्कलं स्थाप्यते तथा सर्वेषां सेवनाय वहून्युत्तमानि वस्तृनि द्युर्यतस्ते प्रसन्ना भवेयुः (मा ते श्रग्ने प्रतिवेशारिपाम) हे परमगुरो श्रग्ने परमेश्वर ! भवदाहातो ये विरुद्धव्यवहारास्तेषु वयं कदाचित्र प्रविशेम । श्रन्यायेन कदाचित्प्राणिनः पीढ़ां न दद्याम। किन्तु सर्वान् स्विमेत्राणीव स्वयं सर्वेषां मित्रमिवेति झात्वा परस्परमुपकारं कुर्थ्यामेतीश्वराह्मास्ति॥

# ॥ भाषार्थ ॥

( पुनन्तु ॰ ) इसका अर्थ देवतपेण विषय में कर दिया है ( अहर-हर्गलि ) हे अग्ने परमेश्वर ! आपकी आज्ञा से नित्यप्रति वलिवेश्वदेव कर्म करते हुए हम लोग (रायस्पोपंश समिपा) चक्रवित्तराज्यलच्मी घृत-दुष्मिदि पुष्टिकारक पदार्थों की प्राप्ति श्रीर सम्पक् शुद्ध इच्छा से (मदंतः) नित्य श्रानन्द में रहें तथा माता पिता श्राचार्य्य श्रादि की उत्तम पदार्थों से नित्य प्रीतिप्वंक सेवा करते रहें (श्रश्चायेव तिष्ठते घासं) जैसे घोड़े के सामने बहुतसे खाने वा पीने के पदार्थ घर दिये जाते हैं वैसे सब की सेवा के लिये बहुत से उत्तम २ पदार्थ देवें जिनसे वे प्रसन्न होने हम पर नित्य प्रसन्न रहें, (मा ते धाने प्रतिवेशारिपाम) हे परमगुरु श्रानि परमेश्वर! श्राप श्रीर श्राप की श्राज्ञा से विरुद्ध व्यवहारों में हम लोग कभी प्रवेश न करें श्रीर श्रन्याय से किसी प्राणी को पीढ़ा न पहुंचावः किन्तु सब को श्रपना मित्र श्रीर श्रपने को सब का मित्र समक्त के पर-रूपर उपकार करते रहें ॥

## श्रथ होममन्त्राः ॥

श्रोमग्नये स्वाहा ॥ श्रों सोमाय स्वाहा ॥ श्रोमग्नीपो-माभ्यां स्वाहा ॥ श्रों विश्वभयो देवेभ्यः स्वाहा ॥ श्रों ध-न्वन्तस्ये स्वाहा ॥ श्रों कुह्व स्वाहा ॥ श्रोमनुमत्ये स्वाहा ॥ श्रों प्रजापतये स्वाहा ॥ श्रों सह द्यावापृथिवीभ्यां स्वाहा ॥ श्रों स्विष्टकृते स्वाहा ॥

माष्यम् ॥

(ग्रोम०) अग्न्यर्थ उक्तः (ग्रों सो०) सर्वानन्दप्रदो यः सर्वजगदुत्पादक ईखरः साञ्त्र प्राह्यः (ग्रों वि०) विश्वेदेवा वि- अप्रकाशका ईश्वरगुणाः सर्वे विद्वांसो वा (ग्रों धन्वं०) सर्वे रोगनाशक ईश्वरोज्त्र गृह्यते। (ग्रों कु०) दशें ए यथों ज्यमारम्मः। श्रामावास्ये एप्रितिपादिताये चितिराक्तये वा (ग्रोम०) पौर्णमा- अप्रावास्ये एप्रतिपादिताये चितिराक्तये वा (ग्रोम०) पौर्णमा- से एवथों अप्राप्तमः। विद्यापठनानन्तर्मतिर्मननं श्रानं यस्याञ्चिः

तिशक्तेः सा चितिरनुमतिवी (भ्रों प्र०) सर्वजगतः सामी रक्तक ईश्वरः (श्रों सह०) ईश्वरेण प्रकृष्णुणैः सहोत्पादितयोः पुष्टि-फरणाय, (श्रों स्विष्ट०) यः सुण्ड शोभनिमष्टं सुणं करोति स चेश्वरः । एतैमेन्त्रेहोंमं क्रत्याथ्य वित्तप्रदानं कुर्यात् ॥ ॥ भाषार्थ ॥

(श्रोम०) श्राग्न शब्दार्थ कह श्राय हैं (श्रां सो०) जो सय पदार्थों को उत्पन्न श्रीर पुष्ट करने से सुख देनेहारा है उसको सोम कहते हैं (श्रोम०) जो प्राया सय प्रायायों के जीवन का हेतु झीर श्रपान श्रयांत् चुःस के नाम का हेतु है इन दोनों को श्रामीपोम कहते हैं। (श्रों वि०) न्यहां संसार को प्रकाश करनेवाले ईश्वर के गुण श्रयवा विद्वान लोगों का विश्वेदेव शब्द से प्रह्मा होता है (श्रों थ०) जो जन्ममरणादि रोगों का न्याश करनेहारा परमात्मा वह धन्वन्तिर कहाता है (श्रों कु०) जो श्रमान्वास्थिष्ट का करना है (श्रों म०) जो पीर्णमास्थिष्ट वा सर्वशास्त्रप्रित परमेश्वर की चिति शक्ति है यहां उसका प्रह्मा है। (श्रों प्र०) जो न्या जगत् का स्वामी जगदीश्वर है वह प्रजापित कहाता है (श्रों स०) यह अयोग प्रथिवी का राज्य श्रीर सत्यविद्या से प्रकाश के लिये है (श्रों वि०) को इष्ट सुख करनेहारा परमेश्वर है वही स्विष्टकृत कहाता है। ये दश शर्भ कुश मन्त्रों के हैं। श्रय चित्रदान के मन्त्रों को लिखते हैं।

श्रों सानुगायेन्द्राय नमः । श्रों सानुगाय यमाय नमः । श्रों सानुगाय वरुणाय नमः । श्रों सानुगाय सोमाय नमः । श्रों मरुद्धचो नमः । श्रोमद्भचो नमः । श्रों वनस्पतिभ्यो नमः । श्रों श्रिये नमः । श्रों मद्रकाल्ये नमः । श्रों व्रह्म-पतये नमः । श्रों वास्तुपतये नमः । श्रों विश्वेस्यो देवेस्यो नमः । श्रों दिवाचरेस्यो भृतेस्यो नमः । श्रों नक्षंचारिस्यो भूतेभ्यो नमः । त्रों सर्वात्मभूतये नमः । क्रों पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः ॥

## ॥ सम्पम् ॥

( भों सा० ) सम प्रहत्वे शब्दे चेत्यनेन सिक्तयापुरस्सर-विचारेण मनुष्याणां यथार्थं विद्यानं भवतीति वेद्यम्। नित्यैर्गुरी स्सद्द वर्त्तमानः परमेश्वर्य्यवानीश्वरोऽत्रेन्द्रशब्देन गृहाते । ( अ) सातु॰) पत्तपातरहितो न्यायकारित्वादिगुण्युकः परमातमात्र यमशब्दार्थेन वेदाः । ( भ्रॉ॰ सा॰ ) विद्याद्युत्तमगुण्विशिष्टः सर्वोत्तमः परमेखरोऽत्र वरुणशन्देन ग्रहीतन्यः ( श्रॉ सानुगाय सो॰ ) अस्यार्थ उक्तः। ( श्रों म॰ ) य ईख़राघारेण सकलं विस्तं धारयन्ति चेएयन्त्यर्थेन गृह्यन्ते ते अत्र मक्तो गृह्यन्ते (श्रोम०) अस्यार्थः शन्नोदेनीरित्यत्रोक्तः । (श्रों व०) वनानां लोकानां पतय ईश्वरगुणाः परमेश्वरो वा चहुवचनमत्रादरार्थम् । यहोत्त-मगुणयोगेनेश्वरेणोत्पादितेभ्यो महावृत्तेभ्यश्चेति वोध्यम्। (श्रों श्रि॰) श्रीयते सेव्यते सर्वेर्जनैस्सः श्रीरीश्वरस्तर्वसुखशोभाव-त्वाद् गृह्यते । यद्वा तेनोत्पादिता विश्वशोभा च । ( घ्रों० म० ) भद्रं कल्याणं सुखं कालायितुं शीलमस्याः सा भद्रकालीश्वरश-कि:। ( श्रों वर् ) ब्रह्मणः सर्वशास्त्रविद्यायुक्तस्य वेदस्य ब्रह्मा-एडस्य वा पतिरीश्वरः । ( श्रों वा०़ ) वसन्ति सर्वाणि भूतानि यस्मिस्तद्वास्त्वाकाशं तत्पृतिरीश्वरः । (श्रीं वि०) श्रस्यार्थ उक्तः। (ग्रॉ दि॰) (ग्रॉ नक्तं॰) ईश्वरक्रपयैवं भवेद् दिवसे थानि भूतानि विचरन्ति। रात्रौ च तान्यसमासु विष्नं मा कुर्वन्तु तेः सहास्माक्मविरोधोऽस्तु । एतद्रथीऽबमारम्भः । ( श्री स्०) सर्वेषां जीवात्मनां भूतिभेवनं सत्तेसरो नान्यः ( श्रों पि॰ ) श्र-

स्यार्थः पितृतर्पणे प्रोक्तः । नम इत्यस्य निरिममनद्योतनार्थः । परस्योत्क्रप्टतया मान्यश्रापनार्थश्चारभ्भः ॥

# ॥ भाषार्थ ॥

( श्रां सा॰ ) जो सर्वेश्वर्ययुक्त परमेश्वर श्रीर जो उस के गुण हैं चे सातुग इन्द्र शन्द से ग्रहण होते हैं (श्रों सा०) जो सत्य न्याय करनेवाला ईश्वर और उसकी सृष्टि में सत्य न्याय के करने वाले सभासट् हैं वे 'सानुगाय' शन्दार्थ से प्रहण होते हैं ( श्रॉ सा॰ ) जो सब से उत्तम परमात्मा श्रीर उसके धार्मिक भक्त हैं वे सानुग वरुण शब्दार्थ से जानने चाहियें ( घों सा॰ ) पुरायात्माओं को श्रानन्दित करनेवाला श्रीर पुराया-त्सा लोग हैं वे सानुग सोम शब्द से ग्रहण किये हैं (श्रॉ मरु०) जो माण प्रथात् जिनके रहने से जीवन श्रीर निकलने से मरण होता है उनको मरुत् कहते हैं इनकी रहा करनी अवश्य चाहिये। (श्रोमद्मया०) इसका श्रर्थ शनोदेनी इस मन्त्र के श्रर्थ में लिखा है (श्रों व०) जिनसे चपां श्राधिक होती श्रीर जिनके फलादि से जगत् का उपकार होता है उनकी भी रचा करनी योग्य है। (श्रों शि०) जो सब के सेवा करने योग्य परमात्मा है उसकी सेवा से राज्यश्री की प्राप्ति के लिये सदा उद्योग करना चाहिये। (श्रीं भ०) जो कल्याण करनेवाली परमारमा की शक्ति ' अर्थात् सामर्थ्यं है उसका सदा श्राश्रय करना चाहिये (श्रों व्र०) जो चेद का स्वामी ईश्वर है उसकी प्रार्थना और उद्योग विद्या प्रचार के बिये ·श्रवश्य करना चाहिये, (.श्रों वा॰ ) जो वास्तुपति गृहसम्बन्धी पदार्थी का पालन करनेहारा मनुष्य श्रथवा ईश्वर है इनका सहाय सर्वत्र होना चाहिये ( ग्रॉं विं ) इसका अर्थ कह दिया है ( ग्रॉं दि ) जो दिन में विचरनेवाले प्राणियों से उपकार लेना श्रीर उनको सुख देना है सो मनुष्यजाति का ही काम है। (श्रॉ नक्रं) जो रात्रि में विचरनेवाले प्राची हैं उनसे भी उपकार लेनां और जो उनको सुख देना है इसालिये यह

प्रयोग है ( मां सर्वात्म ) सब में व्याप्त प्रमेश्वर की सत्ता को सदा ध्यान में रक्षना चाहिये। ( श्रां पि ) माता, पिता, श्राचार्य्य, श्रातिथि, पुत्र, भृत्यादिकों को भोजन कराके पृश्चात् गृहस्थ को भोजनादि करना चाहिये। स्वाहा शब्द का श्रर्थ पूर्व कर दिया है। श्रोर नमः शब्द का श्रथं यह है कि भाप श्रामिमान रहित होके दूसरे का मान्य करना है। इसके पिछे के भागों को लिखते हैं॥

शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम् । वायसानां कृमीणां च शनकेर्निवेपेद्श्वि ॥

श्वनेन पड् भागान् भूमौ दद्यात्। एवं सर्वप्राणिभ्यो भागान् विभज्य दत्वा च तेषां प्रसन्नतां संपाद्येत् ॥ इति वलिवैश्वदेव-विधिः समाप्तः॥

# ॥ भाषार्थ ॥

कुत्तों कङ्गालों कुष्टी भ्रादि रोगियों काक श्रादि पिश्चयों श्रीर चींटी श्रादि कृतियों के लिये छः भाग श्रलग श्रलग चांट के देदेना श्रीर उनकी श्रसक्तता सदा करना। यह वेद श्रीर मनुस्मृति की रीति से विलिवस्वदेव की विभि लिखी॥

#### ॥ ग्रथ पञ्चमोऽतिथियइः प्रोच्यते ॥

यत्रातिथीनां सेवनं यथावत् कियते तत्रैव कल्याणं भवति ।
ये पूर्णविद्यावन्तः परोपकारिणो जितेन्द्रिया धार्मिकाः सत्यवादिनरञ्जलादिदोपरहिता नित्यभ्रमणकारिणो मनुष्यास्सन्ति तानतिथीन् कथयन्ति । स्रत्रानेक प्रमाणभूता वैदिकीयमन्त्रास्सन्ति ।
परन्त्वत्र संदोपतो द्वावेच लिखामः ॥

तद्यस्येवं बिद्वान् बात्योऽतिथिर्गृहानागच्छेत् ॥ १ ॥

स्वयमेनमभ्युदेत्यं ब्र्याद्वात्य कांवात्सीवित्यांद्कं व्रात्यं तर्णयेन्तु व्रात्य यथां ते श्रियं तथांस्तु व्रात्य यथां ते वशा-स्तथास्तु व्रात्य यथां ते निकामस्तथास्तिवति ॥ अथर्व० कां०१४। व०११। अ०२। मं०१।२॥

### ॥ भाष्यम् ॥

( तद्य॰ ) यस्य गृहे पूर्वोक्तविशेषण्युक्तो विद्वान् ( ब्रात्यः ) महोत्तमगुराविशिष्टः सेवनीयातिथिरथीद्यस्यागमनागमनयोरनि-यतिथिने यस्य काचिन्नियतिथिर्भवति किन्तु स्वेच्छ्याञ्क-स्मादागच्छेद्गच्छेच स यदा गृहस्थानां गृहेषु प्राप्नुयात् ॥ १ ॥ ( स्वयमेनम० ) तदा गृहस्थो अत्यन्तप्रेम्णोन्थाय नमस्कृत्य च तं महोत्तमासने निपादयेत्। तदनन्तरं पृच्छेद् भवतां जलादेर-न्यस्य वा वस्तुन इच्छास्ति चेत्तद् हृहि । सेवां कृत्वा तत्प्रसन्न-तां सम्पाद्य स्वस्थिचत्तस्सन्नेवं पृच्छेत् ( बात्य क्वावात्सीः ) हे बात्य पुरुपोत्तम ! त्वमितः पूर्वं क्व श्रवात्सीः कुत्र निवासं कृतवान् (बात्योदकं) हे श्रातिथे ! जलमेतद् गृहाण (बात्य तर्ज्यनतु ) भवान् स्वकीयसत्योपदेशेनास्मांश्च तर्ज्यतु प्रीण्-यतु तथा भवत्सत्योपदेशेन तत्सर्वाणि मम मित्राणि भवन्तं ( तर्पियत्वा ) विज्ञानवन्तो भवन्तु । ( झात्यं यथां० ) हे विद्वन् यथा भवतः प्रसन्नता स्यात्तथा वयं कुर्य्याम । यहस्त भवित्पय-मस्ति तस्यान्नां कुरु ( वात्य यथा ते॰ ) हे स्रतिथे ! यथेच्छुतु भवान तद्वकुलानस्मान भवत्सेवाकरणे निश्चिनोतु ( बात्य यथा ते०) यथा भवदिञ्जापूर्तिस्स्यात् तथा भवत्सेवां वयं कुर्या-म । यतो भवान् वयं च परस्परं सेवासत्सक्षपृर्विकया विद्या-बृद्धया सदानन्दे तिष्ठेम ॥

# ॥ भाषार्थ ॥

श्रव जो पांचवां श्रातिथियज्ञ कहाता है उसको जिसते हैं जिसमें श्रतिथियों की यथावत् सेवा करनी होंती है। जो पूर्ण विहान परोपकारी बिलेन्द्रिय धार्मिक सत्यवादी छत्त कपट रहित नित्य अमण करने वाले मनुष्य होते हैं उनको श्रतिथि कहते हैं। इसमें श्रनेक वैदिक मन्त्र प्रमाख 🖹 । परन्त यहां संवेप के लिये दो ही मन्त्र लिखते हैं ( तद्यस्येवं निद्वान् ०) जिसके घर में प्वांत गुण्युक्र विद्वान् ( बात्यः ) उत्तम गुण्विशिष्ट सेवा करने के योग्य श्रातिथि श्रावे जिसकी श्राने जाने की कोई भी निश्चित तिथि नहीं हो प्रकस्तात् द्यावे श्रीर जावे जब ऐसा मनुष्य गृहस्थां के भर में प्राप्त हो ॥ १ ॥ (स्वयमेनम०) तब उस को गृहस्थ श्रत्यन्त श्रेम से उठकर नमस्कार करके उत्तम श्रासन पर वैठा के पश्चात् पूछे कि आप को कुछ जल वा किसी अन्य वस्तु की इच्छा हो सो कहिये, इस प्रकार उसको प्रसन्न कर फ्रांर स्वयं स्वस्थिचित्त होके उससे पृष्ठे कि ( बात्य कावात्सीः ) हे बात्य उत्तम पुरुप श्रापने यहां आने के पूर्व कहां बास किया था (बात्योदकं) हे श्रतिथि ! यह जल लीजिये (बात्य तर्पयन्तु ) र्थार हम लोग श्रपने सत्य प्रेम से श्राप को तृक्ष करते हैं और सब हमारे इष्ट मित्र लांग आप के उपदेश से विज्ञानयुक्त होके सदा प्रसम हों ( ब्रात्य यथा ० ) हे विद्वान् ! ब्रात्य जिस प्रकार से स्नापकी प्रसद्भता हो वैसा ही हम जोग काम करें श्रीर जो पदार्थ श्राप को प्रिय हो उसकी भाजा कीजिये (बाल्य यथा०) जिस प्रकार से भाप की कामना पूर्ण हो वसी थाप की सेवा हम लोग करें। जिससे श्राप श्रीर इम बोग परस्पर सेवा और सत्संगपूर्वक विद्या वृद्धि से सदा श्रानन्द कें रहें ॥ २॥

॥ इति संचेपतोऽतिथियज्ञः ॥ ॥ इति पंचमहायज्ञाविधिः समाप्तः ॥

# आर्थ्समाज के नियम।

- १—सव सत्यविद्या श्रीर जो पदार्थविद्या से जाने जाते हैं ज' सव का श्रादिमूल परमेश्वर है।
  - २—ईश्वर सिवदानन्दसरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायं कारो, दयालु, श्रजन्मा, श्रनन्त, निर्विकार, श्रनादि, श्रलपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, श्रजर, श्रमर, श्रभय, नित्य, पवित्र श्रीर सृष्टिकर्ता है। उसी की उपासना करनी योग्य है।
  - ३—वेद सत्यविद्याश्रों का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना श्रीर सुनना सुनाना सव श्राय्यों का परमधर्म है।
  - ४—सत्य ग्रहण करने श्रीर श्रसत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिये।
  - स्व काम धर्मानुसार श्रथांत् सत्य ग्रीर श्रसत्य की विचार करके करने चाहियें।
  - ६—संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश है श्रर्थात् शारीरिक, श्रात्मिक श्रीर सामाजिक उन्नति करना।
  - ७—सव से प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य वर्त्त ना चाहिये।
  - ज्यविद्या का नाश श्रीर विद्या की वृद्धि करनी चाहिये।
  - ६—प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिये किन्तु सवकी उन्नति में अपनी उन्नति समभनी चाहिये।
- १०—सव मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतन्त्र रहना चाहिये श्रौर प्रत्येक हितकारी नियम में सव सव स्वतन्त्र रहें॥